



नामा नाका प्रकारनाराम् वा सम् माणिक कम वाका गैंडामल वकायनीराम् ती वनाट सक्स सह दिस्की



# दो शब्द

सन्बत् १६६८ में पञ्चावचेत्ररी पूर्य भी काशीराम भी मद्दाराख राजकाट (काठियाचाक्) के चातुर्मास में कानीक् मेकाक् भियासी भी चत्रपक्षाक जैन ने प्रयास न्याचार्व पूर्य भी मोठनकाक भी मद्दाराण का जीवन चरित्र विका या। उस

समय राजकोट के भी मंघ ने प्रेस कापी के क्रिय ५००) स्पर किये ये इसके क्रिय बनको धन्यवाद दिया जाता है। किन्तु

बह कापी सन् १६४० में बाहीर के मेस में खपने के छिये जा रही की परन्तु विभागन होने के कारण पुत्तक नहीं छप सकी कीर मंस कापी नष्ट-हो गह। पुन्त सम्बत् २०१० में बीहन करिज का मेटर संगह करके परिवत कर्न्ट्रॉलर शास्त्री हारा किसी बाने के बाद साला बनारसीहाम पीचनन कोसवास सहर बाहार वेहती के प्रथम से जीवन परित्र प्रशासित किया

भारत ।

शस्ति स्वामः— बनारसीदास प्रेमचन्द बोसवास सबर बाबार देवसी।

पूच्य भी सोहनसास बैन पर्मोतकत्त्व सामग्री मणदार



मामान लाका उन्नफ्तराय जी जैन मुदुत्र लाला चतु नलाल जैन जीद निवासी यचर्ड गड नद्र दिस्त्री





श्रीमान साम्रा टब्ड्य्स्ट् जी मासिक फर्मे साम्रा गैंदामस इमराज मह दिस्सी



इम पुस्तक के प्रकाशित करने में निश्नकितित महानुमाओं में सदायता प्रदान की है-<sup>१००</sup>) ताका वसायवीराम जी माक्षिक फम साक्षा गेंदामक वतायदीराम न्यू देइसी।

<sup>≵००</sup>) साला परफतराय जी जैन, सुपुत्र साला **कर्जु**नलास जैन र्श्वम. श्रीव निवासी होल वेश्वर्ड रोड नई वेहली। <sup>१००</sup>) सामा टेकचन्द जी साविक फर्स सामा गेंदामक हेमराज

म्य देहसी। २१०) साला फकोरचन्द की साक्षिक फम लाला काकूरााइ

फक्षरपन्द क्लाय सर्पेस्ट्स बादनी बीक देखी। आसा व्यरीव्यनस्त्रास राजकुमार सुपुत्र काळा जसवन्त मस भी जैन बामुउसर बासे सदर बाजार, देहती।

°१०) संठ रधुनामसद्वाय की जैन रईस शोरा कोठी सब्जी संबी देवली। <sup>इ.</sup>४०) सेठ बरोरारनाच मक्सनकाक भी जैन रईस शोरा काठी

सम्मी मंदी देहती। १०१) साम्रा काक्साह कत्तमशाह, बद्धाम मर्चेस्टस बांदनी चौक देहती।

१ ०) ज्ञाका भमोजकवन्द जी सैन द्वासी बाते। ११) धमपत्नी बाव्य क्योवीमसाद श्री संस्त्री मंत्री देवती। १०) व्यका कातमन्द्र की रावक्षपिएकी माने। १४) भीमती त्रिकोच बाई घर्मपरनी साला हीराकाल की स्थाल कोट बासे ।

ereit :

१४) जाला मुसदीकाल मसकानसिंद जैन सर्रापः, चांदनी चीक

२१) शाहा वाराचन्त्र भी स्थातकोट बाझे । o) हासा रवेसचन्य भी रावकपिवडी बासे । १) वृद्यारंबी सुपुत्री बाखा सहसीयन्द्र जी पटौरी बासे।

१४७) गुज दान ।







भीमान संद रधुनावसहाय आ के स



# श्री भाषाय त्रिपवचन्त्र झान सादार⊅ व य पूर

# प्रम्तावना

भाव भारत का स्वतंत्र हुए सगमग है प्रथ हा गए, किन्तु अपने बराकर स्वारित हा जान पर भी स्वराध की स्वराज 'सभी सुगमरीक्चा ही मनी हुउ है। मुठपुर काम की मर्रागड सुरमा के पर्तन के मामान इनमें मर्थकर रूप में बहुती सानी है कि भाज भारपिक बरोजगारी वह जान पर भी ग्रानाह कम नहीं हाती। मुदकास की भारपा ना बह कह गुना कह सुनी है।

षेपार मारत क प्रधानमंत्री मानवामित गुणां म विमृतित क रेक्षकोटि क राजनीतिक स्वक्ति हैं किनु तक भी देश में प्रधाना पुसर्वारी वक्षपात सथा चार बाहार चाहि की देश या दनन चरिक परिसाण में स्वर्थित है कि उनकी स्वक्ति सम्मान तथा नित्त में गुणि क मानदार की भएता निक्त मुखार तर संक्त मकते हैं। सध्य भेगी हो इसक कारण एक्टम नष्ट को वा नहीं है। सध्य भेगी में कात दननी मर्थकर प्रधान पर्में दूर है कि योगवतम स्वक्ति को भी चाह काम मिसना समस्मानकार है।

ानाव द्र।

गोमन में प्रशासर तथा पत्तपान इनना व्यक्ति वद् गया
देति नव काइस्थान जानी होता देता जनता को जमकी
पेन्द्र सित्तव से पूत्र दी पनाभिकारी शोग कसकी पूर्ति कर
रेत्र दें

हेंप प्रचार क्षमार मारतीय समाज में चाड चापर्रा की हुटें तर्न चिपक को गढ़ है कि जिनकी क्षमी मी नहीं मी 1 यह गण्ड



वास्तव में मार्मिकता तथा नागरिकता दोनों के सहस्य एक ; दूसर से पहुत कुद्र मिस्रवे शुक्षते हैं। नागरिकता का मृक्ष सिद्धान्त है

"नगर में मुझ से रही और दूमरों को मुझ से रहने दो।" भवीत अपने नागरिक अभिकारों का उपभोग करते हुए दूसरे के तागरिक अभिकारों में नाधा मत बालो।

जनागरिक जावश्रात जाना मन कला। बैन घर्म के काहिना सत्य कवार्थी स्वदारसंतोष तथा परिप्रदर्शीमान्य यह पांची क्यूब्रत ही नागरिक में भी होने सावश्यक हैं। यह पांची क्यूब्रत जिस स्पक्ति में होंगे वह तिरयद से रुप्यकोटि का नागरिक तथा बण्यकोटि का सार्मिक स्पक्ति होगा।

क्षेत पर्म गृहस्यों के लिये इस्ही पांची कालुक्ती पर युग की कादि से बल देशा काया है। इसीलिये प्रायः सेनी कच्छे माग-रिक प्रमाखित होते रहे हैं।

किन्तु जैनियों के शासमकाक्ष में क्षस जैन पर्स के निक्व विश्वों न जैन पर्स को इस प्रकार मुठा बदनाम किया कि वस के संबन्ध में कानेक कार्योक वाठों का प्रचार किया गया। इसमें सबसे काविक कार्योक प्रचार जैन पर्स की प्राचीनता के विषय में किया गया।

चान दीन धम की प्राचीनता के सम्बन्ध में इतनी भारतियों हैं—

- १ बीन धर्मे शंकराकाय के बाद बता।
- २. जैन धम बौद्ध धर्म की शाला है।
- वैन पम को मगमान् महापीर स्वामी ने चळाया ।
  - र्जन एम को मगवान् पारवशाय ने बताया ।

पेतिहासिक वच्या है कि पराचीन हेरा का काषरण कारतन्त्र गिर जाया करता है। मारवकासियों के काषरण इतने मुक्तिम कार्स में नहीं मिरे के कितने कार्य में हैं है। राम्य कारत में गिर गर। मुक्तकानों के समय मारवकामियों को काषिक से काषिक धार्मिक दासवा ही सहन करती पड़ी किन्नु क्षेत्र को काषिक धार्मिक दासवा ही सहन करती पड़ी किन्नु क्षेत्र को सासक में उन्नेकी राजनीतिक दासवा के साव साथ कार्यिक दासवा का रिकार भी बनना पड़ा। इसी से उसका काषरण गिरता धारमा हुखा। इस बावका समी समाचारण्य पढ़ने बाले पाठक जानते हैं कि उसी सिद्धान्त के कारण प्रथम महायुद्ध के बाव सर्वनी के तथा दिवीय महायुद्ध के बाव जापानियों के आपरक साथपिक गिरा गर।

मारतवासियों के गिर हुए कावरख का पता बास्तव में संसार को तब लगा तब वनके ऊपर से क्षमंत्रों की झंत्रवाण इट गई। का में में के सासन काल में कोसता मारतवामी कान्त से मयमीत होने के कारख दुरावरख करता हुआ बरता का किन्दु बनके पते जाने पर सरका मय निरुद्ध गावा कीर चाव मह बर्तमान शासन की विकास करते हुए क्षमंत्री होनों केंग्रें मरन के क्षिये हुन कर नेल रहे हैं। इसको सामगीतिक शक्तों में इस महार कहा वा सरता है कि

भाव भीसत भारतवासी में नागरिकता की भावना का भागव है।"

किन्तु इसी को पासिकता का सभाय भी कहा का सकता है। बाह्य में पासिकता तथा मागरिता में कोई हिशेष भेद नहीं है। स्वयन्त्र नागरित महा ही पासिक-दोगा और एक पासिक स्पष्टित सहा ही एक सच्छा नागरित होगा। वया प्रविश्व ही किला गया है। इसके कविदिक्त गौतम पुद्ध ने कपने कारिमक जीवन का बचन करते हुए यह मी रुए कहा है कि 'मैंने सरब की कोन में भारत के सभी मतों के बातुसार वय करके हेला। मैंने कटाएं भी श्ली कीर केरों का लेंच करके पांच महामतों का पालन भी किया और कह २ दिन वक वयपास भी रुले। इसका यह साक कार्य है कि गीवम युद्ध ने कभी नेन शीचा भी शी थी। इस मक्तर जैन बम का मौं की साम की साला होना दो दूर, बस्टे बीद धम को जैन मर्म की साला सुगमता से कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बेन पर्म को बीद धम की शाला वरवाना कपने सहान को प्रकट करते के कारिदिकत कीर क्रम सि है।

क्या बैन धर्म को मगवान महाबीर स्वामी ने चलाया !

यह ण्ड पेसा मरन है जो हमारे कर दिवेशियों द्वारा कारा गया है। मारत का कोई धर्म मगवान् महावीर स्थामी को जैन घम का प्रवर्क नहीं मानता। बौद प्रन्यों में मगवान् मदावीर स्वामी को जहां गौतम सुद्ध का समकातीन तथा प्रतिसर्धी वसी को जहां गौतम सुद्ध का समकातीन तथा प्रतिसर्धी गया। इसके विरुद्ध बौद मन्यों में स्थान स्थान पर दीनयों के पीवीस तीयकरों का वर्षम मिकता है।

मिरित बीत बाबा वर्स कीर्ड हारा बनाए हुए बीत स्वाय के मिरित मन्य प्लाय विन्दु के विद्या विद्यास सेन कारी के संस्करण के पुष्ठ १२६ तथा माचा पुष्ठ १२ पर संदिग्य साध्य विद्यय का बहाहरण देते हुए कहा गया है—

'मत्रवेषम्पोदादरसम् । य सर्वद्रो भाष्टो ना स

## क्या जैनपर्म शहराचार्य के बाद चला रै

इतमें से प्रयम तथा बूसरी बात केवल होगों के कोठों में है। बाज भी ऐसे मूलों को कमी गई। को बेस पर्म के शंकराजाय के बाद बाला हुआ स्वया बीद पर्म की शावा मानदे हैं। किन्तु बनको यह पता नहीं कि यह बात बाल तक किमी भी ऐतिहासिक विद्यान से नहीं किसी है। बात्तव में इविद्वास का कोई विद्यान ऐसी बातगित बात को बागनी क्षेत्रमी से किस की मीत सकता।

स्वामी राक्तावार्ष के ही रिष्य द्वारा किसे हुए 'राक्त दिन्यपर' नामक प्रन्य में उन्होंन के राजा की सभा में स्वामी राक्तावाय तथा जैनियों के रास्त्राम का जबन किया गया है। इसके मिटिस्त तथानी राक्तावार्य द्वारा क्रिसे हुए बेदान्त सभ के राक्ति मान्य की तीका में क्लीन

## नैकस्भिनसन्भवात

धून की टीका में बैनियों के 'सप्त माहो न्याव' का लंडम किया है। यदापि स्वामी र्रक्तावार्व ने बैनियों के 'सप्त माहो न्याय' के इस लंडन से पूर्व पूर्वपक्ष को समामने का होरामात्र भी परन गई किया किन्तु इससे कन कोगों की मूर्वाचा प्रकट को लावी है जो बैनयमें को स्वामी रांक्टावार्ध्य के बाद वजा हुमा मानते हैं।

## क्या वेजवर्ष कोड वर्ष की शासा है ?

यह बात समाद में नहीं चाती कि बीन धर्म को बौदानत की शाबा किस चाचार पर बड़ा गया। बौदा त्रिपटकों में स्थान स्थान पर मगवाद महावीर स्वामी को गौतम सुद्ध का समकासीन तबा प्रतिस्पर्धी क्षित्रा गया है। इसके कविदिक्त गौतम पुद्ध में अपने आरम्भिक जीवन का वर्णन करते हुए यह भी स्पष्ट कहा है कि मैने सस्य की कोज में मारत के सभी मतों के अमुसार तप करके देखा। मैने बटाएं भी श्ली और केंग्रों का लोक बरके पात्र महाकरों का पात्रन भी किया और कई र दिन तक वपवाध भी रहें। इसका यह सात्र करें है कि गौतम पुद्ध ने कभी जैन दीचा भी ती थी। इस प्रकार जैन पर्म का बीद पर्म की सात्रा होना तो दूर परने जैने पर्म को जैन वर्म की सात्रा होना तो दूर परने जैने पर्म को जैन पर्म की सात्रा हमाना से बहु जा सकता है। ऐसी स्थित में जैन पर्म को बीद पर्म को बीद पर्म को सात्रा वर्जना भरने सहान को प्रकट करते के अविद्या और कहा नहीं हमाना वर्जना समने सहान को प्रकट करते के अविद्या और कहा नहीं है।

क्या बैन धर्म को मगवान महाबीर स्वामी ने बलाया ?

चह एक ऐसा मास है नो इमारे कपर विदेशियों द्वारा स्नारा गया है। भारत का कोई वर्म भगवान् महाबीर स्वामी को जैन वर्म का प्रवर्तक नहीं मानता। बीदा प्रन्यों में भगवान् महाबीर स्वामी को जहां गौतम सुद्ध का समझ्खीन तथा प्रतिस्तर्धी बठवाचा गया है, बहां बनको तैन घर्म का प्रवर्तक नहीं बठवाचा गया। इसके विद्या बीदा प्रन्यों में स्वान स्वान पर जैनियों के बीमीस रीवेंकरों का पर्यन मिलता है।

प्रसिद्ध बीद्ध काचा धर्म कीर्षि द्वारा बनाव हुए बीद्ध स्थाय के प्रसिद्ध स्थ्य 'न्याव विन्तु' के विचा विद्वास प्रेस कारी के संकरण के दुन्छ १२६ वचा माचा दुन्छ १२ पर संदिग्ध साध्य वैक्स्य का कराहरण देवे हुए कहा समा है—

'श्रवविधरणेंदादरसम् । य सर्वक्रो आफ्तो वा स

क्रोतिकीनादिकम्पदिष्टवान् । तद्यथा--ध्यपमवर्द्धमाना दिस्ति'।

इस प्रमाय में वैधानं का उदाहरक---

को सर्वज्ञ का आप्त होता है वह क्लोठिज्ञांन आहि का अपवैठ देता है। बैठे-भीव क्लाम और वर्बमाव आहि।

इसके परकात् इसी प्रत्य में प्रष्ठ १२० (संस्कृत) तथा प्रष्ठ १३ ( मापा ) में कहा गया है---

भन्नवैभन्यों हाइरशाम् न्यो शीतरानो न तस्य परिम्रहा प्रदेशे । यथा - न्यपमादेरिति । स्वपभादेरशीतरागत्वपी प्रद योगयो साध्यसाधनसमयोः सहिन्यो व्यक्तिकः ।

प्रयोगे वैकानों स्वरत्य---

को बीकरमा होता है उसके परिश्वद और प्राप्तव नहीं होता। जैसे-क्षत्रम चाहि । क्षत्रम चाहि के स्ट्राप्त कमें प्रवीतरामक कोर सावन कमें वरिश्वद और स्ट्राप्ट के बीच में व्यक्तिक संवित्त है।

न्याय बिन्तु की क्यरोक्त परिकों से यह प्रकट है कि बाहे बाजार्य धर्मकीर्स जैन पर्म का चादि क्वरेड़ा मगवान् महाबीर को मानते तो बहु कनके पूर्व ऋपम देव का नाम म रखते। इतमा ही नहीं दूसरे कहाइएक् में ता बहु मगवान् महाबीर के माम को भी बहु कर यह प्रकट करते हैं कि बनको दृष्टि में जैन बने के चादि क्यरेड़ा मगवान ऋपम देव ही हैं।

यहां यह बात स्थान रकने की है इस बदाइरण से पर्मकीति जैस सीर्यकरों के सबझ डोने में सनोह प्रकट करते हैं। यह जिल्ला सर्वक्रता मार्थिक निर्माणनी करते। इस प्रकार बौद्ध प्रन्य कहीं भी यह नहीं कहते कि भगवान् महाबीर स्वामी श्रीन भमें के भावि वर्षेण ये।

वैदिक सम्बदाय का कोई प्रत्य भी भगवान सहाबीर स्वामी को जैन घर्म का चाहि क्यबेटा नहीं मामवा।

वासाथ में बाद करपना पारचात्व देश के विद्यानों के मस्तिष्क की रुपन हैं चौर उन्होंने ही इस सिद्धान्य का सम करी अचार किया है।

क्या भगवान् पारवनाय दैनवर्ष क आदि उपदेशा व रै

सगराण पारवनाय के जैन वर्स का बादि उपनेष्टा होने के सम्बन्ध में भी फिसी प्राचीन प्रय में करतेल नहीं पाया जाता। इस नाम कि माने प्रया व्यवस्थ किला मिहन है। सांगीय पोधीचन मामक एक बहुद ब्यापुनिक हिन्दी प्रस्य में ऐसा ध्यवस्थ किला मिहन पार्टी को भी बिला नाम है, बिनासे सेलक का जैन पर्ने के मेठि बिहा प सिन्दुक सम्बन्ध स्थल हो गया है। बावस्थ मेठे ब्याप्टी को मामक क्षेत्र स्थल हो गया है। सावस्थ मेठे ब्याप्टी को मामक की साम का स्थल मेठे का मामाणिक सेलक की पार्ट का किसी प्रकार भी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

### प्रथम वीर्थेकर भी भ्रमुपम देव

इसके विदश्न भनेक समावनपर्मी तथा बीद्र प्रश्वों में जैन पर्म का प्रथम तीर्थकर मगवान ऋपम देव को माना गया है।

षर्म का प्रवस तीर्थेक्ट सगवान् ऋषस देव को साना गवा है। वीज सन्य न्याय विष्टु की सांची का ऊपर यूर्जन किया दी जा चुका है। कार्य समातजवर्मी तथा वैदिक सम्बों की इस

विषय में सम्मदि पर विचार किया जावा है।

इस कोग मागवत पुराण को इजार बारह सी वर्व से स्विक प्राचीन नहीं मानते किन्दु सनावनवर्यी समाज बसके महामारदक्कीन महर्षि वावरायण व्यास की सबसे मंदिम वृद्धि मानता है। किन्दु वावरोक्षय रामायण तका योगवालिए को सनावत पर्यो कोग मी राम का समकाक्षेत मन्य भात कर कालो मागवत पुरास से क्षांक्ष मानते मानते हैं।

बाहरीकीय रामायव के कादि कारक इश्तम सर्ग के रस्तेक म में दशरम द्वारा किए गए करवसेम यद्य का कर्तन करते हुए क्या गया है कि

> अनाया मुझवे नित्य, नायबन्तरूप मुझवे । वापसा मुझवे चापि, मुझवे भूमसा अपि ॥

बाहमीकीय रामायया शासकोड सर्ग १० रखोक म इटाप के बड़ में जवान चनाव रामक ग्रीत सकत बड़ी बादार धर्मात् इरारच ने सायुकों के समान 'अमम्बी' को भी दान दिया। अमग्र राष्ट्र का कर्व जैन चया बौद्ध सायु ही दोचा है। बौद्ध क्षेत्र रामायग्र काह में बौद्ध सायुकों का अस्तित्व मही मानचे। अदरव समानीकीय रामायग्र के अमग्रा' राष्ट्र का क्ष्मचे ने जन्म सायु ही हो युक्ता है। इस प्रकार रामचन्त्र के समझ में जैन वर्म का अस्तित्व स्टिट है।

रामद्यक्षील दूसरे अन्य 'योगवासिष्ठ' के वैरान्य प्रकरक में वो राम स्पष्ट रूप से जैनयमें का वर्षम निम्मविश्वित रहोक में करते हैं—

नाई रामो न से बाम्बा, विषयेषु न च से मना ! सास्त्रमास्यातुमिन्द्रामि, बीगरागी बिनी पमा !! से रात नहीं हूं सेरे कलार कोई हम्बा नहीं है। विश्वों में मेरा सब नहीं है। बाद से से से बीगराग विश्व के स्थान पुरु इस साम्बन्ध बाना चाहता है।

रामकान के समय में जैनवर्ग के कालाख का यह कीसा एवं मनाया है!

इसके काविरिक बेही के कानेक मंत्रों में जैन शिक्करों का जाम कावा है। किन्तु बनका कार्य करने में यह मामी का यौगिक वर्ष करके बनके कार्य को बदल हेते हैं। इस विषय में पशुर्वेद का केवल एक मंत्र बदाबरल कर में यहां बपल्लित किया जाता है

स्वस्ति न' इन्द्री ब्रह्भकाः, स्वस्ति न पूता विरववेदाः । स्वति नस्वाचर्यो असिष्टनेमिः स्वस्ति नी ब्रह्स्पतिर्देषातु ॥ वर्ष्टवैद अन्याय २४, अन्याय १४ ा (इडक्का) बहुत कीर्कि बाझा (इन्झा) इन्झ देवता (न) इसरे क्रिके (स्वस्थि) कस्ताय को (इबाह्य) स्थापित करे। बीर (एवा) द्विति क्र करते बाझा एव देवता (दिरवदेश) शर्यक्राता (न) इसारे क्रिड् (स्वस्थि) कस्त्राय को बारण को। (तावरे) ठेवत्रयो (पिकसेक्षे) भागवाद यारिकेशि (स.) इसारे क्रिके (स्वस्थि) कस्त्राय करे। (इदस्यति) इस्त्यात देवता (तः) इसारे क्रिके (स्वस्थि) कस्त्राय करे।

इस अंत्र में स्पष्ट रूप से अग्य दिक ब्यवाचों के साथ श्रीतयों के बाईमकें तीयकर मंसिनाल मगवान को मी—विनको जैन शास्त्रों में करिएनोमिं मी कहा जाता है—मिताया गया है। जैन स में के चनुसार मगवान करिएनोमि सक्क के देवता हैं। इसिसे बच्चों के सम्ब देवताओं में मिनाया गया। किन्दु चाधुनिक कर्य याजां करके इस राज्य का योगिक वर्ष 'वारियों का नियमन करते याजां करके इस राज्य के जैन महत्व को कम करन का प्रयस्त करते हैं। किन्दु यह वर्ष करने में किसी एक देवता का मान वर्षी बनाया।

का संगत करें कि स्वितिकत सम्य भी सानेक वैदिक गंत्रों में कैन तीसकरों के पाम विभे गय हैं, निवसी प्रकट है कि बेदों के निर्माण कांद्र में जैनियों का स्वतित्व स्वत्य वा। इसके स्वतिदिक्त येद मंत्रों में ऐसे मत का भी वर्यन मिलता है को वेदियिकों या। भी क्य प्राचीन काल में ऐमा मत जैन पर्म ही हो सकता था।

इस सार परान से पह सिक है कि जैन घम एक धानाहि बाजीन यम है, जिसका प्रपोश प्राप्ते पुग की चाहि में प्रवस की तार्यकर विचा करते हैं। इस वार क्यका प्रयस धार क्यत्रेश भगवाम् ख्रायकरेय ने दिया था।

शृहकवा—प्रतिका बारक श्रेन भावक हो सकता है।

भैन भर्मे का पह उपदेश भगवान ऋपनदंव से शकर उनके बाद सम्य तेईस तीर्यकरों ने काशकम से दिया। सब से सम्त में पस अपदेश को मगवान सहाबीर स्वामी ने दिया।

भगवान् महाकोर स्वामी के ग्यारह् गखबर थे। इन में सब से पमुक्त गौतम इन्तुमृति थ। हिन्तु चन ग्यारहों गणबरों में में इस की शिष्य परस्त्ररा उनके मामने ही ममाप्त हो गई।

पाचर गण्डर भी सुधर्मोबाय के तिच्य बन्दुस्वामी ये जो स्पन गुरु को मत्त्व होने के बाद मुक्त हुए। बनके बाद भगवान महाबीर स्वामी के शासन की शिष्य परम्परा वब से से कर सब तक माय कदिरस गति स बसती रही हैं।

इसार चरित्रनायक चाचाय सी सोइनलाल जी महाराज सी वसी शिष्य परम्मरा में जावार्य परची के बारक थे। इसी से चनके जीवन चरित्र को पाठकों के सामने व्यविस्त किया चावा है। चयि बारकम में बढ़ चयानी सम्प्रदाय के अनेक भाषायों के समान एक चाचाय मात्र से किन्दु बाद में बन मन्द्रदाय के सभी चाचारों ने बनको जावना सुकृदमित मान कर बनके 'प्यानाचार्य मान हिया। इसी कारख इस मन्य का नाम 'प्रयानाचार्य मान हिया। इसी कारख इस मन्य का नाम 'प्रयानाचार्य सो सोहनलाह ली' रक्का गया है। चासल में जायके वनतेश के कारख पंजाब में मृतिपृत्रकों की संख्या नहीं बहु पाइ और आपने पंजाब के स्यानक्वासी समान की

द्वेता कि इस मूर्यिका के कारक्य में कहा गया है कार्य समस्य मारत में ब्राह्मवाट पक्तात सुरक्षोरी कार्य का कार्य ब्राह्म है कीर राष्ट्रीय कार्यक्र का मान बहुत गिर गया है। ऐसी स्विति में बनता के सामने एक ऐसे कार्यों के ब्रासिय किने जाने की चानरयकता हैं, जिसका चानरक संबंधा वनतम कोटि ना तथा निग्रद हो।

प्रस्तुत मन्य के द्वारा पाठकों को एक ऐसा ही जीवनवरित्र देने का बान किया गया है। इस जीवनवरित्र में दिखकाया गया है कि बालक सोहनसास बचपम से ही बुद्धिमान दीते हुए भी अपने माता पिता का अस्पत आज्ञाकारी बालक था। ब्याजक्य के बच्चे भाग हठी ब्याजसी पहरह ध्या महस्रट होते हैं। शासक सोहनसात में इनमें से एक भी तुर्गुधा नहीं था। भारएव उनका रीराव काल भारतकल के शासकी के लिये निकामर एवं भनकरणीय है। भाजकम के बाहक साक्षा पिता के दबड से बचने के लिये प्राय मूठ बोल दिया करते हैं किन्तु सोइनकाल जी ने पक समृदय शौशा तोड़ कर पेसी स्विति में भी बासस्य भाषण नहीं किया जब कि उन पर किसी की मी संदेश मही वा बीर सारा दोप मोकरों पर बासा आ हहा था। बनका जारमा इस गांव से विक्रमिका बठा कि चनके वीच का दयह किसी भन्य स्थित को मिसे । चान संसार में पेट किठने बाक्षक हैं जितमें भएना दोप स्वीकार करने योग्य पेसी निर्मीद्वा हो।

ध्यपने विधार्मी बीवन में वो भी साहनहास जी से ध्यपन और भी व्यक्केटि के परित्र का परित्य विधार पात्रकल के विधार्मी प्रायः क्या का होते हैं। क्यास में पढ़ने किसने की ध्यपेदा वह धपने मानों में चान वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा मझीड वहाने का चल किया करते हैं, विस संवस्त हो। किन्तु सोहम्मसा से इन पोंचे से प्राप्त में। बारी केटा किसन के बूठे बिया देने का विधार्मीसुसम प्रत्याव किये जाने पर भी धारने इसका विरोध करके धारी के संग्युस प्राप्त हात्य का पंता चात्ररी व्यक्षित किया कि उस से बारी का जीवन एक दम वदस गया चौर किमान का संकट मी दूर हो गया। यदि हमार्र भाज के भारत में हमारे विद्यार्थी भी चयना चापरण येमा ही को तो निश्चय है भारत में ऐसे नागरिक उसम होंगे जो मार्र संमार को भारतीय सम्पत्ता से बीहित करके विरम शांति के देवतृत प्रमाखित होंगे।

इसमें सम्बेद मही कि भी सोइस लाल की में बचयन से ही

फोक प्रक्री कि गुरा से । बबयन में दूसरों के समाहों का ऐसावां

फरना प्रपत्ती पहुरता से पर भी बोते के निक्ष्म कर पर में

सदा के लिये कीरी होना बन्द करा देना चमके रसे कार्य हैं

बिनकी घारा। इस बढ़ २ धादरा विद्यार्थियों में भी मही कर

मार्का वालव में यह फान्न एक व्यक्तिक गुरा था को उनके

सावी बीवन की प्रकोषिकता की घोर सेक कर रहा था। वनके

हरा की हुई दोनों की सहायता का मर्चन इस कुल पेसे भादरा

विद्यार्थियों के जीवन में पाते हैं को धानो बन्न कर बड़ थादमा

बनाया। इसारे विद्यार्थियों को धाना आयार्थ बोतन सात जी

महाराव के विद्यार्थी बीवन के कुत सक्ता का अपुक्त एक कर्य

वह भारत का हुनीन्य है कि यह राजमीतिक व्यास्थ भारत कर केन पर भी क्यां वक कार्यिक कर से गींड तथा बाहर की इसवा के बंधन में पत्ता हुआ है। इसारे शासनविद्यान के भीतिक कार्यकारों में यह स्वीकार विधा गढ़ा है कि अपेड भारतीय का यह कार्यकार है कि

(१) बसे मिश्चरक शिका मिले।

- (१) क्रेति महाक्रक विकिस्सा मिली।
- (१) इसे इद्धावस्था का इतना अनुदान मिस्ने कि वह सुत्रेत से बोधन यापन कर कके।
- (४) बसे बेरोजगारी से निर्मिणका हो। यदि उसे अपन योग्य रोजगार म मिक्स सके वो बेरोजगारी के समय इसका दाज्य की चीर से पर्याप्त क.वृदान मिलना चाहिये।

यह चार आवश्यकतां मंत्री हैं कि इन सुविधाओं के विना आज मारव में करके परिवार भूत वीसारी वेरोजागरी तथा अगन मारव में करके परिवार भूत वीसारी वेरोजागरी तथा अगन मोरे के को जानती हुई मी आर्थिक वासता में फंसी होन के कारण काथार है। ऐसी व्यक्ति में मारव के प्रस्थेक नागरिक वा पह करकर है कि यह अपनी शांक पर स्त विषय में अपने दंश मार्थ्य के सहायों का का मार्थ्य के सहायों कर । विश्ववनश्युक तथा मार्वाम् सहायीर स्वार्धी का खा खुरुपायी बनने का वस मारने पाल किया कर वा पर करने पाल कि सायों के साथ की पर कि सायों का साथ की पर कि सहायों का साथ की पर कि सायों का साथ की पर कि सायों के साथ की पर की साथ की स

पूरव श्री साहनसाझ श्री महाराज का जीपनश्ररित पह कर पहि हमार तीवन म हम मकार की पेरिया ज्यात महिर ही यह कहमा शाहिर कि उस जीवन श्रीत की पहुन वाखा उसकि प्रहर्प नहीं है। ज्य मोहनकाल की श्रपते विद्यार्थी कीयन में दूसरे विद्यार्थियों की सहायदा किया करते थे। घर स सिक्षनं वास मैंडों को वह चाट चादि में तथन करके उनसे निर्मनं विद्यार्थियों को सक्षट नैसिख कादी कादि से दिया करते थे। विदेशों को सहाय निर्मनं का उनका यह प्रद उनके शुकावस्था में भी चला। इनी लिये काहीर के कानारक्षी वाचरा में उन्होंने एक रक्त पीप से भरे हुए दीम बांच को गड़ी से टकराये देल कर उस वापनी गोद में के का उसकी सेवा की वी। मान इनने उस काटि के चादरा का पावन करने वाहे किया निर्माण सिर्मेंगे ? प्रपने इन्दी को कोचर गुणों के काट्या पूर्व भी सोहन्ताल जी वाने कर इन्दों ने के बाद्या पूर्व भी सोहन्ताल जी वाने वादरा कर इन्दों ने के बाद्या पूर्व भी सोहन्ताल जी वाने।

भी सोइनलाल जी के चरित्र में ब्रह्मपय का आदर्श एक ऐसा आदरा है जिसका अञ्चक्त करने की आज इमारे विचार्थियों तथा युवकों को विराध रूप से आवरपकरा है। बाज सिनेसा के अराबील गाने अरपेक जाकर के गुक्क से सुने जा सकते हैं। बास्तव में पड़ गाने इमारे राष्ट्रीय चरित्र को गिराने में चीर भी अपिक सहायवा वे रहे हैं। भी खोदगखाल जी ब्रह्मचर्च के पसे पक्के में कि क्वोंने पन समेत चाई हुई सम्मी को दुस्कार कर करें। भी प्रयम्प के मार्ग पर चला दिया। जो राष्ट्र सामृदिक रूप से ब्रह्मचर्च का पाइन करता है, बराका युव्यवहा संसार का कोइ भी राष्ट्र गई कर सकता। भी सोइनकाल की के बाजरण में जितिश्वता तथा स्वभमींवासकता उनकी भारी विशेषताय

बनका मुनि जीवन तथा बार्चार्य जीवन तो येस आइर्रा थे कि इम बसके बपर बास्तोचनासमक दृष्टि डालने का भी साइस नहीं कर सकते ! बतने इन्हीं क्षेत्रेण्य गुर्ह्यों का परिषय जनता को बन के क्षित्रे इस जीवन करित की रक्ता की गई है। यदि इसके क्षभ्यत से एक भी क्यकि का जीवन संगक्ष गया को अक्षक क्षपत परिकास को सार्वक समग्रिमी।

पहिले इस जीवन परित्र की घटनाओं को पंडित शुनि भी
ग्रवशन्त जी महाराज ने प्रकृतित करके कानून निवासी ज्या
जैस से विकासवा था। यह समय स्वारकों मेर काणी ठेवार करके
को साठी के एक मेरा में क्यमे दिया जाने वाला था किन्तु
पाकिस्तान बन जाने पर वह काणी पड़ी ग्रां गई और यहाँ
इसके पंडित शुनि होक्सवन्त की से हुवारा दैवार किन्ता
हम के सारी विकास किलाइ साममी कर्ती शुनि महाराज से
सिश्ची है। इसने दो सम्यावक के मादे कर्मी मापा का संकार
वादि ही किया है। इस प्रन्य की सामभी के शिये इस करम जैन
के सामम्य कर से तथा पंडित शुनि शुक्क वन्त्र जी महाराज
के विशोष रूप से सामभी है। इस प्रन्य की
से शासम्य कर से तथा पंडित शुनि शुक्क वन्त्र जी महाराज
के विशोष रूप से सामभी है। इस प्रन्य की
श्री शुक्क वन्त्र जी महाराज
के विशोष रूप से सामभी है। इस सम्य से पंडित श्री हमक्त्रवन्त्र जी महाराज
के विशोष रूप से सामभी है। इस सम्य अस्त सामक्ता में पंडित श्री हम

आरा। है कि साज की शिविकाचार की सम्बद्धारपूर्व राति में यह प्रम्य रीपक का काम देगा।

चन्द्रशेखर शास्त्री।

सकान में= ४४६६ बाजार पहाड़गेज मई दिल्ली—१। वारीक २२ अगस्त १६४६ ई=

# विषय सूची <sub>विषय</sub>

TH

90

w6

48

18

33

₹o⊑

220

**tax** 

123

115

127

185

110

| * | बन्म त्याम            |
|---|-----------------------|
| 2 | वंश परिचय             |
| ą | माबीस्वक स्वप्न       |
| ¥ | <b>ज</b> रम           |
| ¥ | सर्प द्वारा बन्न करना |
| 4 | मात्रिका              |
| u | <b>विद्या</b> रम्भ    |
| 5 | पि <b>वरिष्</b> ।     |

सस्य है निष्ठा

पवित्र शस्य

श्रद्भुत स्थाय सम्यक्त्य प्राप्ति

समोकार मन्त्र का प्रमा<del>व</del>

महासदी की मिक्पनादी

द्वादश व्रव महत्त्व करना

मामा जी के काय में पुशायता

मामा के पद्दों निवास

दीनों स्त्रे सहायदा

. मित्रों का छुपार

सर्यने की वृद्धान

स्वयमीवस्त्रवया

**विवेशियवा** 

यम्याय

1

ŧ٥

22

**१**२

11

٤¥

ŧ٤

15

tu

ŧ۵

12

3

₹

44

#### (द) जिल्ला

TO

| व्यष्याय | ाबपम                               |      | 48           |
|----------|------------------------------------|------|--------------|
| २३       | सदी पायदी से यार्वाक्षाप           | **** | 242          |
| 48       | सगाई                               |      | <b>?</b> •   |
| ₹.       | दीका का निरुपय                     |      | tex          |
| ₹.       | सदीख रद्या                         |      | ₹⊏¥          |
| ₹.•      | भादरा करुगा                        |      | 121          |
| ₽⊏       | वीनों का कप्रमिवारख                |      | ₹६=          |
| 42       | <b>दीका भइ</b> ख                   |      | २०५          |
| 3        | गुरु सेवा                          | _    | २१४          |
| ¥*       | तप तथा भ्रम्ययन                    |      | २₹⊏          |
| ŘR       | प्रतिवादीसर्यकर मुनि सोधनसास की    | ***  | 265          |
| **       | गयी ४१य चन्द्र की का संपर्क        | •••• | ~ <b>X</b> 3 |
| 18       | युवाचार्य पद                       | ***  | D 40 \$      |
| ą×       | मुसकमामको सम्पनस्य धारण करान       | T    | <b>≒=</b> ₹  |
| 35       | भाषाये पव                          |      | D ====       |
| Ŋ.       | शास्त्रार्थे माभा                  |      | ₹₺ <b>₡</b>  |
| 1€⊏      | स्यामी निवास                       | •••• | <b>303</b>   |
| Rt.      | पष्पीदाम महोत्सव                   |      | 350          |
| ¥        | मुनि <b>गुक्तचन्द्र जी की बीचा</b> |      | <b>३२१</b>   |
| 28       | प्रजाह सम्बन्धी विचार              |      | 238          |
| ४२       | प्रधानाचार्थे                      |      | ***          |
| ¥R       | ष्पास्म शांकि                      |      | * 44         |
| 88       | म <b>द्</b> गम्यास्य               |      | -            |
| चपसंदार  | माप के क्सराविकारी                 |      | ४०२          |
| परिशिष्ठ | भारमा राम संबेगी का दुव भन्म       |      |              |
|          |                                    |      |              |

विवरण





#### जन्म :स्थान :

वननी बन्मभृमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बन्ध देवे वाबी माता वनी क्रेम्ममूमि देवर्ग से मी बेबी होते हैं। बिस सङ्ग्रापुरुप की-कीवन माथा शिवने को न्हपहम किया

भारता है, बनका कर्म भारत के उस प्रदेश में हुआ था जो माज मारत के लिने निवेश वर्ने गया है। वास्तव में मारदवर्ष की सीमाय-धात्रीनकाल से सेकर आव-

तक न काने कितनी बाद बंदक बुंकी हैं। क्षेम शास्त्री के बंगुसार् मारतकर जम्बूद्वीप के सात होती यम शास्त्र च चतुर्वा निर्मा बेने साला नि इसकी पतुर है पाबार का मामा है ि बतुर की सीमी पर सीन चोरें। समूर क्या बोरी के स्वान पेर दिमवर मवरी माना मधा है ने फिरी

इस अनुवाद्यर हे प्रकार के विज्ञात प्रवेष्ट्र प्रकार के विज्ञात है बाते हर यो भागों में बिमाबिव करता है म । हिमबर्ग पंबेत एतर ? पक बड़ी मारी' सरोबयही जिसका नाम मधी हुन हो। बसके पर्यासान से गंगा मदी निक्स कर विकास महर्त का मूल है। पूर्वासार्थ । वार्षा परिवास स्थिति । वार्षा प्रवास के शांक स्थान स्थान । वहती हुई पूर्व महात्रामें सिखेताती हैं। बसके स्वास्थित सार्थ से सिल्यु सदी सिकताती हैं। को विजेताती के सीव से वहती पूर्व

परिचम समुद्र में मिस बाती है। इन होनी निद्वी तथा विसर्गत

१ प्रमानाचार्यं भी सोहतसास जी

पनत के कारण सारतवर्ष काना सरावेश के ही खरव बन काते हैं। यह गंगा तथा तिन्तु निवर्ण हतनी नहीं हैं कि इनमें से प्रश्नेक में चौत्र चौत्र सहस्त सहायक परियां काकर मिसती हैं। सारतवर्ष के दो बन्दों में गंग कीश्व कारव वर्षा एक वार्य कारव है। को स्थित कासि (तक्षतार पक्षाना) मिस (सेवान कार्य) कृषि सेवा शिल्प तथा वास्तिवय दन है कर्मों हारा व्ययनी कार्याविका करें करें कार्य तवा केवल हिंसा हारा व्ययनी कार्याविका चन्नाने वास्त्रे को क्षेत्रक कूरते हैं।

शम्बुद्रीप का क्यास एक शास बोजन का है। यहां एक

योजन दो सहस्र कीस का माना गया है। आरतवर्ष की कत्तर से बंदिक तंत्र बीहाई अन्तुद्दीय का एक सी जन्मेजों भाग होने के कारण ४२६ <del>६</del> योजन कर्यात् १० ४२ ६२१ <mark>११</mark> कोस ममबा र ०१ ०४,२४६ है। सह भारतवर्षे की उत्तर से विकास कर नौहाई है। फिर पूर्व से परिचम तक की सम्बाई को इससे शुवा देने से इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल आवस्त की समस्य प्रण्यों के बेवरुक से किसी प्रकार भी कम नहीं होगा। भैन शालों में बिक्स है कि मरव चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती तथा रुनके बचरवर्धी कान्य इस चक्रवर्तियों ने मारतवर्ष के इस क्षर्टी सरही पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार चस माचीन काल में ब्याजकल का समस्त भूमदक्क सारवनर्ष की सीमा में या । यात्र भी व्यवस्थित के मृत निवासियों का रहन सहन पहिनाबा चाहि सब क्ष्म प्राचीन: मारतीयों के समान है। किन्त समय बदता और भारतवर्ष में बारह चक्रवर्तियों के बाद किर कोई ऐसा प्रवस शासक नहीं हुआ को चन सभी छात जम्म स्वान देशों को चपने शासन में रख सकता। चस्तु दनमें हमारा

देशों को चपने शासन में रख सकता। चासु वनमें हमारा बाना चाना कम हो गया और वन देशों को भारत की सीमा से बाहिर माना चाने क्या।

महाभारत युद्ध के समय इन वर्षमान भारत के उधर तथा बचर परिवम के सभी देशों को बार्च सम्प्रदा का अनुवाधी गति हैं। महाभारत काल में बाबकह के अक्सानितान का नाम गांभार देश था। वहां की राजकृत्या गांभारी का विवाह बृतराष्ट्र के साथ हुव्या था। गांनारी का माई ग्रञ्जनि वहां का राजा था। अक्सानित्यान के परिचम में हैरान का नाम वन विनों मह देश था। वहां का राजा शक्य था किसकी वहिन माहों से राजा पायह का विवाह हुआ था

सहामारत की घटना के इक्ष बाद मह देश में महात्मा बरवलू ने करम क्षेत्र प्राचीन वैदिक घर्म के बादार पर यह मुक्त के प्राचीन क्षाचीन के स्वाचन परिती घर्म कहते हैं। यह क्षोग बभी तक प्राचीन बार्ची के समान जिन्न बमला में लिल वेद मंत्रों से इवन करते हैं। किन्तु इस घर्म के कारण मी मह देश का भारत से इक्स बाधिक बलगाव नहीं हुआ।

मारत पर सिडम्बर हा झाडमया विश्वत हरके चन्द्रगुष्त मीय मे मारत की सीमा को बर्तमान झडगानित्वान से झागे मम्प परिवा के बना मर्देगी तक छडा दिया जिनमें झाज सीवियत बनतंत्र के बनेक देश सर्वात्रता का उपमोग कर रहे हैं। किन्तु चन्द्रगुष्त मौर्य के बाद मारत की सीमा झठ पानित्वान पर जाकर ही एक गई।

चन्द्रगुक्त से कई सी वर्षे पूर्व भगवान महापीर स्वामी से भी पहिसे बतमान पेशायर के समीप तहरित्वा का ऐसा भारी विश्व विद्यालय था कि संसार मर में इसकी बोर्ड का कीड क्षम्य विरय विद्यालय नहीं या । संसाट बेखिक का प्रधानमंत्री वयकार महावैयाकरणी पाखिनि समा कुटनीति के काजाय चाराक्य जैसे एइट पिडान् इसी बिरब विचासय के स्नातक में ! इन दिनों पेशाबर का नाम प्रदेपपुर समा बादौर का नाम समपुर था। इन विजों भारत की सीमा मध्य पशिषा एक फैड़ी हुइ थी। संसार भर क समुद्री पर मारतीय बाल सेना का ममुत्व था और भारतीय सदाज विश्व के सभी मागी में म्यापार के लिए बावा भावा करते थे।

क्रमरा: मारधीय सन्ता विभाजित हुई जिससे मारहवर्ष क विस्तार भी कम होगमा ।

सावनी शवास्त्री में मुहत्सर साहित के हत्लाम धर्म पकाने पर मुख्यमान मम भएवं से निष्ठत कर विश्व भए में फैसने क्ला। इस ही समय में मद्रवेश (ईराव) तवा गांघार देश (अफ्राानिस्तान) ने भी इस्ताम धर्म को सामृद्दिक रूप में? स्वीकार कर किया। इससे ईराम के पारसी अपना देश झोड़कर भारत में भा वसे। उह

यचपि गाँबार देश इल्ह्राम को ल्डीकार करके कफवानिस्वाम बम गया फिल्ह हो भी बद्ध कड़बर हजा और गर्जेच सेसे सुराक्ष समादी के समय वह मारत का बाग ही बना रहा ।-

समय ने पकटा काना कीर मुर्सेख शासिन के स्थान पर भारत पर बाँगे को का प्रमुख हुआ। किन्तु बाँगे के बिहेशी से। वह कालेक बकार के कारवाकारों हारा वहां के धल को एकत्रित कर २ के साठ समुद्र पार व्यपने देश इंगलीड सेज देते में। इनके इस स्मानहार के कारण मारत में रूप राजनैतिक कान्दीकन

ज़न्स स्थान. कारम्स होगया। स्थापि कॅमें श्री ने मारत के राष्ट्रीय धान्तोक्षन का अस्तम्स निर्देशना से दमन किया किन्तु यह यह समस्

1 11

का कारवन्त निर्देशता से इसन किया किन्तु वह यह समझ गए कि इनको एक म एक दिन सारत को पूँछवमा साझी करके बाना ही होगा। कैंग्रेज यह भी 'ससमझी' में कि सारत का राष्ट्रवादी सान्देशिक पाय' हिन्तुओं का खाबा हुआ है। काराम कर्योंने सन में हिन्सु किया कि देश में दिन समिस

राष्ट्रवादी आन्तोकन प्राय किन्तुओं का चढाया हुआ है।
आवरव उन्होंने सन में विधार किया कि देश में दिन्दु-प्रिस्तम
विदे पे को सड़का कर सारत में अधिक दिनों विक टिका का
मध्या है। धन्होंने यह भी चपने मन ही मन निरूच कर
विधा कि भारत के खितने ही अधिक से अधिक भाग किये
बादगे चतनी ही हिन्दु राष्ट्रीयता निवंस बन बादेगी और
स्में को के भारत को के देने पर भी भारत से कर हुए प्रदेश
काले आम्रस देते रुदेंगे।

- मैं भो को के समय भारतीय साम्राज्य परिचम में अरब समुद्र के पार अदन देक ऐका हुआ था। अरब सागर के कहा प्रीप (Lacadiv) तथा मास्त द्वीप (Maldiv) भी भारती के साम्राज्य के ही कम थे। भारत के दक्षिण में भारतीय महामागर में लंका भी भारत का बंग था। बंगास की साही में रेंद्रमण तथा निकोवर द्वीप समूह भी भारत के बंग थे। पूर्व में भारतीय सीमा में मक्षदेश सन्मित्तत मा। भारतीय सीमा मक्षदेश के पूर्व सीमा में मक्षदेश सन्मित्तत मा। भारतीय सीमा मक्षदेश के पूर्व

में सिंगापुर के प्रसिद्ध नीसेनिक चक्क तक मानी बाती थी। । बामें बों से प्रथम संब्ध को भारत से पृथम कराके किएँ प्रवक्त को भी भारत से प्रथम करादिया। किर करहीन सदस समुद्रीय क्या माखरीय को भी भारत से स्वाम करके भारतीय

जबकर वया माख्यार का मा भारत सं अख्या करके मारवाय संपर्वता भान्तीसनं का मीर्ययता से देमन करना 'बारस्म किया। किन्तु मारवीय सर्वतंत्रता आन्यासनं का बितना ही स्रोक्त इसम किया साताया बहु ततना ही अधिक प्रबंह रूप

प्रभागाचाम भी सोहमसात जी

अन्य विरत् विद्यालय नाही था। सम्बाट मेशिएक का प्रधानमंत्री वषकार महायेग्नेकरायी पाणिति तथा बुदलांति के आकार्य बाग्रक्य मेंसे कंटर पिछान् इसी विरक्ष विद्यालय के स्नावक ये। इन दिनों पराबर का साम पुरुपपुर तथा साहीर का माम सवपुर था। इन दिनों भारत की सीमा मध्य परित्या तक फैसी हुइ थी। संसार मर के समुद्री पर मारतीय वक्त सेना का ममुख या और भारतीय बहांच विरच के सभी आगों में स्थापार के जिब जांचा भागा करने थे।

विश्व विश्वासम् मा कि संसार भर में क्सकी बोद का कोई

ĸ

क्रमरा मास्त्रीय सत्ता विमाजित हुई जिससे मास्त्रवर्ष का विस्तार भी कम होगया । ज्यान कि सारवर्षी संश्वास्त्री में ग्रहस्मस साहित के हस्साम बर्म बसाने

पर श्रमकमान यस घरत से तिस्ता कर विश्व घर में कैंको बगा। इस ही समय में महदेश हिंगले क्या गंगार देश (अक्यानिस्तात) ने भी इस्तास धर्म को सामृहिक करो (अक्यानिस्तात) ने भी इस्तास धर्म को सामृहिक करो स्वीकार कर विथा। इसस हैंगत के पारसी अपना देश ब्रीकृकर मारत में का बसे।

समय ने पत्रता जाना और मुख्य रामिन के लान पर मारव पर क्षेत्रकों का मुक्त हुआ। किन्तु के लान पर बह कनेक महार के वरलावारों हात बहा के मन विदेशी थे। बह कनेक महार के वरलावारों हात बहा के मन करे पहरित कर २ के सात समुद्र पार कपने देश शंगति के में बे हो थे। '' एक्टे सर ब्यवहार के बस्स मानव में कम रामनेतिक कालोकन देश को कारवन्त उपलाक सुन्दर तथा मनोहर बना रकता है। पाकिस्तान बनने से पूर्व पह प्रदेश गेहुँ तथा बाबल के लिए इतना स्विक प्रसिद्ध था कि बसके इस माझ की दूर २ विदेशों वक में मांग की । काश्मीर पंजाब के चचर में हैं। इस प्रदेश के स्वर्गीय सींवर्य ने प्रश्लाव की शोमा में और भी बार बांद क्रगा विथे हैं। पाकिस्तान बन जाने से पहाच के वो भाग होगए। परिचमी पत्ताब पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी प्रसाब मारत में रहा । पूर्वी प्रश्नाव में इति। दिसार के प्रदेश को इरियाना कहते हैं। यहां की गीएँ तथा मैंसे अस्पन्त बतवान तवा व्यपने व्यक्तिक कुम के किए प्रसिद्ध हैं। यहां के बैस बोम्स पठाने तवा दौड़ कुगाने में बहुत व्यवक्ते बोते हैं। व्यत्वव पड़ी के पद्माओं की मांग भी भारत गर में है। बगवान ऋषमदेव के महितीय शक्तिशाखी पुत्र बाहुबली की राजवानी भी इसी प्रांत में वचित्रका के समीप थी। पश्चान के रहने वाले कारवन्त गौर वर्ष अन्त्रे तथा विलय्न शारीर वाले होते हैं। कतरव धारीन काज से ही देश की सेनाओं में प्रशानियों को अधिक सबया में भवीं किया जाता रहा है। इस प्रकार देश की रखा का प्रधान सामन सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण माग भी इसी प्रसाद से पूरा किया बाता रहा है। प्रसान के मतुष्य हड़-पुर, साहसी परिभमी, दिये हुए बचन का पासन करने वासे तथा विसाधियिय होते हैं। यह अविधियों तथा स्थानी महास्थाओं की मन सना कर सेवा किया करते हैं। पश्चान भारत की परिचर्मा सीमा पर है। अवदय उसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महस्य के अविरिक्त सामरिक महत्व भी कम मही है।

पञ्जाव में स्पालकोट शामक एक मुन्दर मगर है। यहाँ इतिहास प्रसिद्ध तथा प्रवापशासी वही सम्राट शासिकों विस्तार प्रधानाचार्य भी मोहनकाक जी

धारण करवा जाता था। इसी बीच सन् १६४० चानया चौर कुँचे बों ने मारत में भीपख हिन्दु-मुस्किम हो कराए। अन्त में जब कुँचे बों ने भारत छोड़ने को कहा गया दो बन्होंने फिर देश को हिन्दु-खान ठचा पाकिस्तान इन हो भागों में बांटने का प्रस्ताव किया। भारतीय नेताओं ने

भी यन बाता वानिषे, भाषा शैके बॉट

बाखी तीति के बागुसार देश विभाजन को स्वीकार कर १४ बाखी रिक्ष को भारत से बैंगे वो को विद्या कर दिया।

पूरम महाराज भी सोहनवाल जी का बीचन चरित्र विकरे र हम इतनी वार्चे कह गये जो मस्बच्च देखने में चप्रासंगिक वागडी हुई भी चप्रासंगिक नहीं हैं।

किसी महापुष्टव का श्रीवन चरित्र क्षिक्तरे समय प्रथम कसके त्रमा त्यान का वर्सन करना बावरपक है क्योंकि उसके दिना श्रीवन चरित्र काशूरा ही कहलाता है। किन्तु पूत्रम महाराज सीहनमाल की का जरम किस त्यान में हुआ था वह बात मारत का बंग स होकर पाकिस्तान का बंग बना हुआ है। बावयब देश विमावन की कहानी की भी गड़ां प्रसंग के बातुसार देकर भारतीय सीमामों के हविहास पर एक दक्ति बाहती पत्नी है।

इसारे चरित्र नायक का बस्स वस देश में हुआ वा किसे सहातियों—स्वक्रक, यानी कास विचास की बेहक स —के कारख पक्षतद कवका प्रकाश मेरेरा कहा बाता है। इत पांची निहमों के परिवस में सिन्धु नदी तका पूर्व में प्राचीन काळ में सरस्वती नदी कहती थीं। इसबिए प्राचीन वैदिक काळमें इस मेरेरा को 'सज्ज सिन्धु' व्यवका 'सज्ज नदीवें बाता है। कहा मारेरा को प्रज सिन्धु' व्यवका 'सज्ज नदीवें बाता है। विन्म स्वान

थी। यह पाँत संसंख रक्की पीन्म है कि हासी स्विधितरीय का जन्म जैने कुछ में होने पर मी पह संगति दोप के करण, जाए समाक्षी होगए से। चाँह में तो उनेकी चाँच समाब से मी मन फिर गया था।

'मंपेने वृद्धिवर्ते से मारेत के मैंसक को सैसार गर में ऋषा करें नेसके गीरन की नहींने वासे प्रसिद्ध कीर्विकारी वाला ररवयास भी पञ्जाब के ही निवासी थे । साम्रा इरवयास की पुनि इतनी तीव थी कि वह जिसे माच को एक वॉर्र देखें होते वे **नद उनको करठ याद हो जातो हो** ।

ं भागनी वीरती के प्रमीब से पराक्रमी क्रिटिया सरकार की क्या देने बाजे क्या हैंसर्वे हैंसर्व फीसी के वर्क्य पर मूख कर पिंद्रान हो जाने वासे बीर शिरोमिण मगवसिंह का जन्म भी प्रसाव में ही हका बा। चैंगे जो के समय में बाईकोट के प्रधान स्यायाधीश बनने नासे प्रथम मारतीय सर शादीकाल भी इसी प्रान्त के निवासी

थे। अपने वान से अनेक अनाओं की रचा करने वासे अनेक भरावास बनाने बासे तथा संसार भर को बानबीरवा का पाठ पहाने बाखे सर गंगाराम भी इसी प्रान्त की रख में लेख कर पदे इए थे।

मारत के राष्ट्रीय चान्कोलन के समय बड़ां के गवर्नर मर माइकेल भोडायर ने न केवल पद्धाव में भरपिक भरपापार किये चरन् सैनिक शासन की घोपणा करके व्यस्तसर के विक्रियांबाला बाग में होने बासी एक सम्पूर्ण समा को जनेरस बायर की गोलियों से मुनवा दिया। इसी पञ्जाब के एक बीर उपमुक्तिह ने बंदन की एक भरी समा में जाकर सर साल्केस इरते. में वितस्य चवापा हुआ त्राह्म संहत् त्याब सारत ध्वे प्रत्येक प्रकार का एक दर्द न्यावार है। राजा शाकिवाइता के प्रत्येक प्रांत प्रकार प्रकार का त्यांक स्वरंत चाह सारत के प्रत्येक गांव में गाया सारा है. जो मीतिक त्रवाबारी होते हुए भी विसारा डाएं क्षांकित कोफर-पिता डाएं सरवाया गया पिक्ट्र पिक्से बत्ता के पुरुषक कारण स्वरंत प्रांत नहीं तिस्त्री और स्थते पुत्र पुत्रक होकर स बेचक अपनी आस्त्रा का क्रवाय किया इरम् अपनी बिसारा एका पिदा का भी बद्धार किया।

पर्में की रका के क्षिप कापने सत्तक को कटाने वालें बीर इझीक्सराय पर्मी भी पक्षाव के दी निवासी वे।

सिक्कों के तुम्लें ग्रुष्य गोक्त्वसिद्ध के योजों बाकसे । युनों को प्रभी नगर के पास सर्वाद्य में श्रीवित दी दीवार में विनवा द्विपा ग्रुप्य था। वर्षोंने आस देना स्वीकार किया किया कार्य गर्म को न कोत्र। सिक्कों के दसी-ग्रुक्यों ने प्रकार में कार्य स्वेक्ट प्रमान सहस्र क्या पुरुष के प्रमान से सुमस्य संसार को सारवर्षणक्रित कर दिया।

सङ्गराजः रखबीवसिङ्गने भी पञ्चान में कस्माक्षेत्रर अपने श्रीवे की न दो कचुन के पठानों को सिर कठाने दिया <sup>।</sup> बीर मां चॅप्रोजोंको पञ्चान की सूर्ति पर पेंट रखने दिया ।

बोहमान्य बाह्यग्रामयः ठिसकः के साझ साम मारत को स्वास्थ के मंत्र से विधित करने वाले पद्धावकेसरी लाक्षा बाह्यपत्यप मी पद्धाव के ही निवासी के L साह्या मी में चपने निवासित जीवन में समरीका में इतने मार्थिक स्थाति प्राप्त कर सी भी कि हुद्ध, ऐसे में उनको, समरीका के स्माप्त मार्थ चुनाव में सहा करने सक्के सम्बन्ध में चाह्यपति मार्थ

## वंश परिचय

वैनयर्भः प्रकाशिमनः सङ्गतिः सायुलोके , शिवत्योग्धिः श्यनपद्भवा कीशलं सरकलासः । साक्षा लप्पमा परबक्तमकोपासन सन्तुगुरुवा, श्वक्रशील मतिरमनिना प्राप्यते नाल्यपुरुवे। ॥

हुक्तुरास नारप्तानुमा आप्ता नार्यपुरुप्त ।। भैन वर्ष संसार प्रसिद्ध देशव साह पुरुषों को संसर्ति निहर्त्यों से गर्नाकाम वच्च में चपुरता वस्तम कहाओं में विद्युकता परिम्या वर्षों, गुरु के बच्चों में भनित रहस प्राप्त किसा राज्य हुई है, नव स्थानिक्ष्तां किसी और को सम पुरुष से साय्य नहीं होते।। स्केट विक् सारो प्रपुष होता चाहिए। एक वह भी कहावय है कि

हुस्म वासीर सोहबत का बसर'।

भवाँद् माता पिया का गुद्ध संवान में विस प्रकार अवस्य मीता है बसी प्रकार संपत्ति का प्रभाव भी सवस्य होता है।

यह नियम धानाहि काल से बजा धाना है कि मादा पिता में बैसे संस्कार होते हैं बैसे ही संस्कार उनकी संतान में भी होते हैं। बचाप इस नियम के इन्द्र धारबाद भी देकने में धाते हैं किन्तु वह बहुत कम हैं और बनका कारण प्राप्त संगति ही होता है। मेरा संस्कारी वासे मादा पिता की संतान प्राप्त

भवासाचार्य भी सोवनकास जी चोडायर तया खेतेरस बायर दोनों को सनकी करनी का अपनी

बुद्धि के अनुसार ऐसा फख बकाया कि सारा संसार भारत वासियों के साइस की प्रशंसा करने क्या।

इमारे परित्रनावक का अन्म भी पेसे पेसे महान् भर रहतीं को अन्म देने बाले पश्चाब मान्त के स्पालकोट जिले के

सम्बद्धियाल मामक मगर में हुया था जो ब्यायक्क पाकिस्तान

का बांग बना हुव्या है।

सम्बद्धियास एक भव्यता स्थापारिक केन्द्र या । वर्षा धानेक

पनी मानी पर्व दानी सञ्चम निवास इरते में । सम्बद्धियास ही

इसारे परित्र मायक की जन्ममूमि था। इन्होंने अपनी अमृश्य शिकामत नारमानस्ता के बिन इसी सगद में व्यतीत किये थे।

वंश परिषय 14 विशेषकार्षे होती हैं, जिल्हें इस स रा कहते हैं । वह इस स रा यह हैं, - कि (प्राप्त शाहि) निश्च (बर) मुल्ब (बर्चन बातुर) पेंड राम (बीकर) दिन चार कायरकर्त बावे रिवामी में यह करेंग केत है, भीर वह मिलकान, शांतिमान, बचनोत्र वार्वे कविसीन, वारपरीगी मबा इदिमान, ईबोर्च धरेल्नी तथीं वेशिक दोत हैं। <sup>™</sup> महान् पुरुष मञुच्य जन्म केक्र्र प्राय ऐसे कुश में उत्पन्न हाते हैं जो सदाचार सम्पन्न तथा बैसेंबरााड़ी मेंछ क्षत्र हों। हसीर बिमें इन्हें खाविबान् होंगे इसबान् माना गया है। जैन राह्य में जाविवान वया। कुलवान एसे माना गया है जिसके मावा वंश पिया दोनों का इस पूर्णवेया खदाबार सम्पेल हो । मार्था के उस का एवं होना पिवा के क्या की कापना कम कावरवक मही है। बंदि देवकी सब इखोलम न होती हो वह प्रापनी भाठवी सम्वान की रहा के किये अवने से हैं पूजी की विशिवान म कर देती। पेसी अवस्था में बह कृष्ण औस मेरापी पुत्र की क्यापि अन्य नहीं दे सकती थीं। महासती बाबनादेवी में जब पर्म की रका के लिये चनक करने सहे तुनी इसकी कीत से रतंमान जैसे कर्मठ बीक्रा ने के में सिया । महीमारव के ब्पूड में विकास असिमान होता वह वह महारेविया पराजित किये जाने का प्रधान कारण यही था कि इसके अर्जुन वैसे चिर रिता क्या राजुनानिती हानहा बेसी इसकी बोरमाणी ची। इसेरि वरित्रनायक सी सोदर्गकाल जी ने बारमाचला में बी वर्षीमारण कार किये वे । जनक किरण भी क्या माना-रिका का बंचमें तथा क्यवंशीय होना ही थीं।

थी। इसेंट बरिज्ञावक भी सोइन्सेंबल की में बास्पावित्या में में असीवारण काय किये के 'किस्तेंक पिया भी कर माना पिया का बेंचा कर कर माना पिया का बेंचा के स्वाप पिया के स्वाप पिया का बेंचा के स्वाप पिया का स्वाप पिया का स्वाप पिया का स्वाप पिया का साम साई मंत्रपाति की भी कि ब्रोमियों की से के स्वाप प्राप्त तथा के स्वाप प्राप्त की से की से की साम प्राप्त की से की से की से की से की से से की से

प्रधानाचार्य भी सक्षनसास गी

82

व्यथवा व्यक्त करण के बाह को शान्त करने बाह्या उक्ष निर्मस जब सं मर इप खरीवर कून, वाबाव क्यवा पहाड़ी फरने भावि से ही प्राप्त होता है बसी प्रकार सहापुरूपों का जन्म भी भेष्ठ सदाचार काले उत्तम इस्त में ही होता है भापूण पुरस बाक्ते परिवार में नहीं होता। इसका एक चंत्रम उदाहरण देवानस्ता नासकी है। वसका पुरुष पूर्व न, होने के कारण ही भगवान् महाबीर स्वामी उसके प्रदर्भ आकर भी वर्ष से स्थानान्दरित किए गए । पनका चढ़ों से क्षेपहरया किया गया अससे वेद्द व्यानम्या पुत्र ने केदलाकर त्रिशाखानम्यन सिद्धा<del>य</del>-इस्रदीपक, त्रिरासाञ्जार तथा कार्यक भावि नामों से ही अगत्,में विश्वात हुए। इसी प्रकार देवची के गभ से कराम हुए है पुत्र देवकीपुत्र न कहका कर सुखसा सुत कहकाए। इस प्रकार यह निरम्प है कि सहापुरुषों का जन्म पेसे ही महानुमानों क

भाषारहीन नहीं होती और न भाषारहीन साठा पिता की संवान रुवम संस्कारों वासी होवी है। जिस म्हार पन की प्राप्ति धनवानों से होवी है, विद्या की प्राप्ति विद्यानों से होवी है

खेर्च बरधु हिरएस थ, पसबी दासपीठर्स ! पचारि कापलवाणि तत्व से उपविज्याहि । क्रमसम्बद्धन ३ ा । । । । । । । । अग्रराप्युवन । मित्तवं आपय होइ, उद्यागोए व वएखव ।

पर दोवा है जिल्हा पुरुष परिपूर्ण दोवा है। प्रचराम्ययन सूत्र

में भी इसी बात को बतसाया गया है--

अप्यापके महारम्ने अभिजाए ससोबन्ने॥

स्वार् प्रयासा मीर्ग के अत्यास होते के स्वास में

दंश परिचय
पर अपना मेम राज्य स्वापित कर विधा था। सारी बनता
आपको चौमरी के नाम से पुकारतो थी। यह घटना अब से
खगमग सी सवासी वर्ष पूर्व की है। वस समय के चौमरी आव के नैसे स्वामी तथा इसकारी करें न सोम म होकर पूर्वेतया

पे नैसे सवामी तथा इसकारी करें न सोम म होकर पूर्वेतया

परिपक्ती होते थे। इसीहिये कर समय चौमरियों का महस्व इत्ता स्विक्ष का कि बनता चौमरी की माझा को राजाला की
सपेश मी विशेष महस्व देती थी। चौमरी होने के स्वितिरक्त
साम एक सरसन्त कुराख तथा सरक क्यागरी भी थे। साप दोने चौह का स्थानर करते थे। इसीहिये सापके पद्दा वही
सारी विशास स्थानरिक्ष सि करने सम्मित पांकर भी साप

रुन्स मही के : आप प्रसका रुपयोग वशवर दान आदि सत्कार्यों में करते रहते थे । आपके पास विशास सम्पत्ति के

अविरिक्त ऐसा ममोहर हर था को राजा महाराजाओं के रूप को भी विरक्त करता था। अधिकार, अस, रूप तथा प्रवासका होने पर भी आप पूर्व सदावारी थे। आपके सदा वार को स्थान वार को स्वास कार को स्वास करता था। अस सिकार अस कार कार कार की स्वास कार को स्वास करता है। बार में आवी रहती थी। अस कार के स्वास कार की सिकार कार कार कार कार की सिकार कार कार की सिकार कार कार की सिकार कार की सिकार कार की सिकार की सिकार कार की सिकार कार की सिकार कार की सिकार की सिक

वया मनुतासम्पन्न ये । खर्मीदेवी की कारमा बनके शरीर से मी कविक मुन्दर थी । बनके सम्बन्ध में बनता का यह विश्वास १४ मयानाचार्य भी सोहनकास जी

में ऐसी भारी महामारी फीबी कि चसके भय से कोग माग र कर कम्य स्थानों में पक्षे गव । नगर को साक्षी दोवा हका देस कर शाह मधुरावास श्री भी स्थावकोठ से बसकर उसके समीप सम्बद्धियाल नामक मगर में आगए । यह स्थान चनको इतना काशिक पसन्त काया कि बाद में स्पासकोट में महामारी का बोर कम हो बाने पर भी अन्होंने वहां न आकर सम्बद्धियात को ही अपना स्थायी भिवासस्थान बना किया । धन बैसब की आपके पास कोई कसी न की किन्तु इतने वहे बनी होने पर भी कमिमान कनको कू तक न गया था। यह स्वमाव से चारपन्त नम्र एवं विनयी थे। सभी को भावर सत्कार देगा तथा वन मन भीर धन से बूसरों की सङ्गयना के विये कटि बढ़ रहमा काप कपना प्रवान कर्तव्य मानते थे। इस सम्बन्ध में बनका भी भापत्ति के समय भाप को श्री पाद करती थी। वहां किसी पर क्रेशमात्र भी भापति भारति तो बनता शाह मसुरावासकी को उसके मुख्यकते के किये सका कर दिया करती थी। विद्वार्थों का भाग बहुत भावर करते थे। नगर के सुमी विद्यानों की जाप सहायता किया करते थे। इसके कतिरिक यदि कमी कोई मिदेशी कावना धन्य स्वाम का विद्वान सम्बद्धि वास बा बादा दो बाद इसके बादर सरकार में किसी प्रकार भी बुटि नहीं होने देते थे। किसी के यहां किसी भी प्रकार का क्सेरा कप्र कवना मनका होता तो भाग चसकी अपने तीव वृद्धि बज द्वारा इस मकार दूर कर देवे में कि बादी बसा प्रति बादी दोनों ही पनके न्याय की मुस्तकरक से प्रतीसा करते से। बादकी राजदरवार में भी विशेष प्रतिस्ना वी। राम्यापिकारी सार्वजनिक महत्ता के कार्यों में कापकी सम्मदि कवरण क्रिया करते थे। इससे साभारख जनता को अधिक से अधिक साम पहुँचता था । चपने इन्हीं गुर्खी के कारण चापने सबके इबय

## मावीसुचक स्वप्न

स्त्रीयां शवानि शवशो बनयन्ति पुत्रान् नान्या सर्वं स्वदुषमं बननी प्रस्ता। सर्वा दिशो द्विष्ठ मानि सहस्रतिम प्राप्येव दिग्जनयति स्कुरत्रग्रुआसम्

मचामर ९२

बैक्षों रिक्को सैक्षों पुत्रों को कम्म दिना करती है किन्तु एन्द्रों के पुत्र को सम्म किसी रूपी ने बम्म क्षी दिना : बमक्दार वारों को सभी दिनाई बारब करती है किन्तु महाराग्य किरबों वाले पद्मासिस को केश्व पूर्व दिना ही कम्म देनी है।

रात्रि का कान्तिम प्रहर क्याति होरहा है। धर्मात्मा पुरुष कालत्म नित्रा त्याग कर मामबाबन तथा जातम विश्ववन में होगे हुए हैं। कोर बार कार्षि अपने १ कार्य के समाय कर पर्दों में बाग हो बाने के मध्य के अपने २ पर में बाकर शुरुवार की मावना को त्यागकर विभाग कर रहे हैं। निरागित अपनेत्री ने अपनी कारू तथान तथा रहेत कोत्नी को समस्त प्रजी पर किस कर वसके स्वाध्यय करा तथा है। कार्य हामले कार्य कीट तथाना का स्वाध्यय करा तथा है। कराको है बादर करियों 19 था कि वह इस्पें हो मुखी बनाने हैं। किये नम्मनामुक् का मो

बहिदान, मु देवी भी । वह अपने पिता, मुबा पति, दोनी कर्ती ही और की करवा, करवी, इह मत्, यूनन तथा काय, से सता ही पति भी सेवा से खंगी रहती थी। उनको निधनों की सेवा करने मेंत

मार्ड कातन, आदा पानु, अपने बज़ी, जानमान के नहारका बापा सम्बद्धिकाल कार्य, दी, कार्नेक कानाम, जाकरों की माता नता गर्दा । बादा, वार्षिक स्वापना, तेरे के बादिसमा कार्य के कार्या कोश् प्रवापने के पान में मुद्देश रहती की । कार्ने का सम्बद्धिन निर्म विषे का कार्य मानाम कार्यों को अस सिंद्र । सेसी मेसी कार्यों । सन्तापन करती की स्विमसे अनक क्षत्र में स्वर्धिक बुद बोकर कहा । गुर्यकान् का सर्हे ।

वार नारका । शाह मध्यवास तथा भामती सर्मिते वो नोनी में, यमे के प्रवि बरक्ट हुन् भी , आप सोगी को मानामें भी ने००= भीन भागरसिंह जी महाराज को उपवेश क्षानने का भागम । प्राय न मिन् बाता वा। अवपन भाप दोनों इनको हार मान कर वनमें रद गुरुमिक रखते ये । बाप होनी में शहमकि का बहे के हतनाल वदा कि भाष होनी ने प्रवाबत्या में ही ग्रहामहाराजा से आवक

के बादरा नवीं को महत्त्व करके क्याने मसुद्रम सीवत को सफल। बन् बिया। बार बोर्जे पर्काव में बैदने पर भी प्रामः भरीवर्षात ही किया करते वे । यापु दोनों ने अपने सुन्दर्समाय से प्रस्ता को स्वर्गे के समात बना रक्ता था । यह कोनी प्रभागे सनामें र दुर्मीवृत्ती की म बाते हुए अपने हाइस हुती का इस मकार आमन्त्रा करते हैं कि वनमें अधिवाह अगृते की सम्मावनार भी गड़ी कावी श बी (इस् प्रकार आप कोनी का बाबन अन्दाके क्ये पक आकरीत यहाने ही नीवन् का हर्म हुप्तिक करवा था । इस मकार होनी त म केवस सम्बद्धियाल ताग्द है, ब्रुट्ग् समस्य जैन अस्तात किया

गृ गार् थे ।

स्वप्त का प्रभाव नष्ट हो सकता है। बस्तु बाब रोप रात्रि जाग कर पनके साथ बार्तासाय करते हुए विद्यानी पाहिये।"

इस महार मन ही मन विचार करके कश्मीदेवी मे शय्या का स्थापन किया। उन्होंने नित्य कर्मों से निष्ट्य होकर एतम बल पारण किये। फिर वह अपने पविदेव शाह मधुरादास जी के कमरे की कोर काई। शाह मधुरादास बी भी इस समय राप्पा स्थाग करके चठे ही थे। वह शीचादि नित्य कर्मों से निपट कर सामाधिक में बैठने बाले थे कि लक्सीदेवी ने पनके हार के कुढ़ को कड़काया। द्वार का शब्द सुनकर शाह मसुराशास की में क्र बा स्रोता हो सहमीदेशी में बात्यन्त प्रेम पूर्वक प्रमुख व्यमियादन किया। शाह ममुखदास वमको इस भसमय बाते देशकर बारचर्य में पह कर बोसे-

"भरे ! तुम इस समय कैसे कागई ! कात्र तुन्हारा मुक मसम है। तुन्हारे रोम रोम में मसमता टपकी पहती है। इमको ऐसा कौन सा साम हो गया है ? अच्छा प्रथम सन्दर भाइर बैहो ए

इस पर शहनी देवी ने बान्दर खाकर एक बासन पर बैठते द्वप दनसे ददा---

"माजनाय । भाज मैंने भागी बामी एक श्वाम स्वयन देखा है। यचिप में स्वप्न के कता की मही जानती, किन्तु मेरा मन इस स्वप्न के कारण करपन्त प्रसन्न हो रहा है। आप स्वप्न शास्त्र के अनुमन्नी हैं। अवएवं में बसका क्लावेश जानने के मिए भापके पास चाह है। वरि भापकी माला ही हो मैं भपना स्वप्न कापके सम्मन्त निवेदन कर ।"

प्रतीत होता है कि अपने स्वामी निरापित के पपारने की
प्रसक्ता में अपने प्रकारामय बीवन को स्वामी के प्रकारा रूप
बीवन में निष्ठा कर वह भारतीयक प्रसम्ब का स्वामी के प्रकारा रूप
बीवन में निष्ठा कर वह भारतीयक प्रसम्ब का स्वामन कर रहे
हैं। कहीं कहीं से किसी किसी म्हमूच की भिक्तर में पागी
सम्बविवास गगर के क्क विशाम भवन में हम एक अस्थन्त
सुन्दर तथा बावप्यमयी उठवी महिला को अननमें माव से
शस्त्रा तथा वीवविद्या हैं। उसके शायन प्रमुख कर तथा
स्वामत वाम्यव हैं को उसके सम्बम्भ पहाने को स्विव कर रहे हैं। वह शस्त्रा को स्वामने समय क्षायन्त प्रमुख विकास है रही है, को वसके सुक्त की हास्य स्वामन प्रमुख विकास है रही है, को वसके सुक्त की हास्य रेका से प्रकार है। उसने राज्या स्वामकर प्रवम स्वामकार मंत्र का व्यास्य किसा। इसके बाद वह पक्त प्रसित्त का ध्वान करते हुए क्ल पुरवुदाने वागी।

₹≒

"हैं। बह मेश लग्ज वा यो मेश ध्रम है । नहीं नहीं बह निरुप से स्वान ही बा। खग्ज ही नहीं बह महान् क्याब्वधी मंगद्वमय माबीसुबक दवा सीमान्यवर्धक स्वान् बा। दिंह केसा सर्वकर माथी होता है । किन्तु स्वन्त में मुसकी दिकाई देने बाला सिंह त्वच्य में कैसा प्यारा बगता वा ! सप्टेड सिंह तो कही मुतने में भी नहीं बाति किन्तु बराब राग तो मोती के स्थान पेशा रहेत वा कि बस्तों से रहेत क्लोसि क्लिक ग्री बी। फिर कार बसने मेरे मुख में मनेश क्ला हुए। मुखे बह बीर भी प्यारा स्वाने कमा। निरुप्त से यह त्वच्य किसो माबी करपास का सुचक है। ध्रम इसके स्वन्यम में अभी बाहर मायानाव मायास्वर से एका से त्वच्यां करने वाहिये क्योंकि बराबर सारव अवस्य करने से कसको त्यन शाल्य का मी मापीस्चक स्वप्न

२१

बालब में उसकी केराराओं अथवा केसर झटा यहुठ सुन्दर विकास दे रही थी। उसकी पूछ बहुत कानी थी सिसको उसने प्रसम पूच्ची पर चन्कार कर किर उसर के उसके पुका स्था था। यह कीड़ा करते समय जैमाई सेता जाता था। और भाकारा से नीये को उत्तरता काता था। नीये भाकर बहु सिह् मेर सुन्त में पुत्र कर मेरे पेट में बहा गया। उसके पेट में बाते ही मेरी खांकें वक इस सुन्न गई। हे नाथ। क्षत्र आप कृपाकर पह बतकारों के मुखे इस स्वप्न का क्या फन्न मिन्नेगा ?"

यपनी वर्मपत्ती के इस महान् करवाएकारी स्वप्न को मुन इर सपुरादास की को बड़ी मारी मसझता हुई। करका एक एक ऐम लिख कहा। उनके हुदय में हुए का पता कर के हुआ कि उन हेर तक तो उनके मुख से मचन तक भी नहीं निकला। इन्ह समय के कररास्त स्वल्य होने पर बह सपनी पत्नी से बोसे— "हे देवी। तुमने महान् स्वप्न देवा है। मैंने गुरुकों से

 वह मुनकर शाह मधुराद स की बोझे—

40

'तुम अपने स्वप्न को अवश्य कहो। आज में सामाविक में कुब शीम बैठने बाला था। अब तुन्दारे साथ बार्तासाय करने के कररान्त ही सामायिक में बैठ गा।

राह् मधुरावास बी के यह शब्द मुनकर सक्ती देवी बोबी "मगवन ! अभी अभी में निद्रा में पड़ी हुई सो रही बी कि मैंने स्वप्न में एक ऐसा सिंह देशा जो महानू करवासकारी चपद्रवरहित संगक्षसम सीमाम्बनमेक तथा किसी माबी करमास का सुचक था। इसका रंग सकने मोदियों के समान रवेद था। इसके शरीर में से वस दवा हीरे के समान रवेद क्योंकि निकल रही थी। इसके रारीर का रवेत र ग इतना सुन्दर मा कि उसकी उपमा उस मक्खम से ही दी बा सकती है जिसे कार्विक मास में इच्चे वृष से निकासा गया हो अथवा वह रङ्ग महारौर बैतारच पर्वत के समाम रनेत था। मैं तो बह कांगी कि वह चन्द्रसा की किरखों से भी कविक रवेत था। उसका कृष्टिमाग करवन्त किस्तीर्थ होते हुए भी मर्वादित रमस्थीय म गोहर, वरीनीय तथा कृश वा । उसका मुझ सुक्षाहुचा था जिस में उसकी गोस र स्पृत तथा वीर्य दाई एक दूसरी से मरविक सही हुई रुष्ट विस्ताई पहती भी। उसके वाल तमा असकी बिहा का रंग बच्चम बाति के कमश्र के समाम रचनरी बा। किर मी बह दोनों बोसक तथा बयाप्रमाध थे। उसकी दोनों कार्जे विद्युत् के समाम बमक रही थीं। बसकी बाँगे स्वूब इस तथा मांसक थीं। उसका स्कूब भाग पूर्वतका करर को कठा हुआ था। उसकी गर्नेन के बारों कोर बड़े कीमझ लाने २ बास थे, जो बाक की हुई से भी ग्रुलायम ने 1 बमका र ग सिले हुए केशर के फुल के समान होनें के कारण दूर से ही बमक रहा वा।

## जन्म

युपिगगागानारूमे न पति इंटिनी मुमन्त्रमायाय । वस्याम्या पदि मुतिनी बद् बाच्या कीट्यी नाम ॥ पुढियों को तिको कताब बरने वर जिसके काम वर कामक से तिको पानी कीट्यी व मा को बहि इससी तथा की

व्यापन ही तिमने वादी क्षेत्रकी जा को वह दावरी मता को हैक्सी बदा बानेगा हो दिर बण्या को कार्य पीकारा की करेगी है बंग्यों यह है कि जिल व्यक्ति की शब्दा मना में गुर्वियों में वादी वर्षों बच्चे बाता को बण्या ही बनक्या चाहिया हुम्दाने मारा वर्षों है किस्टे दूर की शब्दा बन कही गुरियों में की मारे ।

भाष बाग समाज दान बाहा है किनु बना काने के बपुत कर भी दिराजाई नदी दन। सप्तान होने के बाग्य पुरुष्त पार्ची सद्यों दिरानी संशोधका गया दह है। बर्चाट निवजना बहिन हो हहा है। बाद नदलानों में ना के द कपूरी

कारी हुक्ती से सार्क्ती सात में हक ने दुक्त बर हुन है। बार के कारत कारही का कक दशना करा हो। एक है कि भंगी के किय भी कामें देशन सालवब हो एक है। गीरे स्वा भंगे बुंद की बीका। के सामा बाना करा बहु गारतार हुनी

भेरी बुंच की बीजा के सारा बरश कर कर गण्डहार हुयी के श्रीय सहीत जगनी बर रही हैं। विहर्दे से, सैच्या नार के बारा जुला के किस साहित के जबर बुंची के गांग में होगी। यह पुत्र मिलान में हमारे कुछ को आरमिक प्रसिद्ध वात जन्यक्ष करेगा। यह हमारे कुछ में गुद्धदमित के समान नमकेगा। तुन्दारा यह पुत्र संसार में ऐसे कार्य करेगा। बिन्दों के समान नमकेगा। तुन्दारा यह पुत्र संसार में ऐसे कार्य करेगा बिनके कारस संसार जरको गेकड़ों वर्ष तक स्मरस्य रक्तोगा। यह पुत्र नमुक्तिय संघ के करना हार्य में हरेगा। यह पुत्र मिला के करना हार्य करें करेंगा। यह पुत्र सिंह के समान निर्माल केशी कारस प्रस्तार होगा। यह पुत्र सिंह के समान निर्माल होगा। बिस मकार सिंह सुगेन्द्र कहाता है वसी मकार तेरा यह पुत्र मी कपने सल्हमों दवा पराक्रम से महास्पेन्द्र कहाताया। इस मकार है देशी। पुत्रने सरसण्य कल्यायकारी एवं मंगककारक स्थान हेवा है।

अपने पिंदे इस प्रकार स्वप्न का कत्तम एक्स सुनकर अस्मी देवी को ऐसा अधिक आमन्द हुआ जैसा किसी रेक को असीम खस्मी मिल्ल जाने से होता है। उसका मुख्य विश्वसित कमस पुरत के समान जिल्ल उठा। फिर वह मञ्जूषित तथा अनि-मेर दृष्टि से अपने पिंदी और देवती हुई अपने दोनों हाथ कोड का कमने करने अपने

"दे मार्य। आपने जो हुझ भी इस स्वयन का फल बराजाया है पेसा ही होने में हुमारा क्याया है जौर में भी पेसे ही फल की कमाना करती हूँ। मेरे मान में बारबार इसी प्रकार की हच्छा बसम हो रही है।"

क्रुप्ती देवी यह कहकर तथा अपने पित को बार बार प्रेस पूर्वक समल्कार करके अपने कमरे में वापिस आगई।



२४ प्रधानाचार्य भी स्टेहनसास जी टहनियों के वचों में हुपी बैठी हैं कि समानक परिषम की कीर से एक काली २ घटा भारी हुई विस्ताई हो । बाव की बाव में

बादतों ने सूर्य को दक बिया कोर सम्पूर्व अस्त्रारा में सेप दा गए। पदिखें रिमिक्स रिमिक्स पूर्व पड़ी और शीप दी मूसलाघार वर्ष पड़ने क्यीं। मर्यकर बम्यवा के बाद इस बाह्मसम्बद्धां से समस्त बोड प्रदुक्तित हो बठा। वृद्ध युवा बालक, बाक्षिकार्य, धुवितयां, धुद्धार्य पशु पद्मी तवा बृक्क समी भागन्य में विमोर दोकर मृत्व करने सग । विरक्तल के बाद तप्त राधेर का दाह शास्त्र करने वासा कस वरसता देखकर होटे होटे वासक नम्न दोकर तुरस्त वर्षा में निकल गए और इधर बचर इत्ते हुए भाग २ कर बल में कल्लोल करने क्षत्र हुने के गीठ गाने क्षेत्रे। क्षत्र ती सारी बाबु उनकी ही गई और शीवत तवा मन्द्र पवन चलने सगी । बाहाई तीन पंटे तक मारी वर्षा होने के वपरान्त वर्षा का बेग कम हवा। इस समय बाकारा में बत्तावत की बोर बावे हुए सर्वे का उक भाग दिकाकाई दिया । कपर व्याकाश में कुसरी और सात रंग का इन्द्र पतुन दिसकाई देने कगा । सूर्य की किरखों के विरक्ते प्रकारा से भाषारा के बादक भी भनेक रंगों में रंगे हुए दिल बाई देने करे। इस दृश्य को देखकर भर मारी और भी

तक सारी वर्षा होन के वस्तरण वर्षा का वस कम हुआ। हस समय आकाश में अल्लाबन करी मोर बात हुए सर्व के इक्क मात दिवाबाई दिया। वस्त आकाश में वृक्षरी ओर साल रंग का वर्ष पतुंव विकास के दिखी कराता। मूर्व की किरखी के दिखी अल्लास के बादल भी मनेक रंगों में से हुए दिल हाई देने का। इस दरय को देवकर मर नारी और भी आतिवह हुए। अलेक क्याती पर लोगा अपने २ मेमियी तथा वर्षों के तुवार कर कर पूर्व पतुंव के दिवाबार दे हैं। मोर वर्षे में विकास के प्रावृक्ष का प्रकास की प्रावृक्ष रहते हुए व्यात का प्रावृक्ष का का स्वर्ध हुए वर्षों करा का प्रावृक्ष का का महत्त्र हुए पर्व करते हुए स्वर्ध करा का प्रवृक्ष का का महत्त्र कर हो हैं। पेसे समय में एक महिला अपने किशा का महत्त्र कर हो हैं। पेसे समय में एक महिला अपने किशा का मत्त्र के एक कमरें में एक आहता अपने विकास मत्त्र के एक कमरें में एक आहता कर महिला क्यारे विवाद समय है। यह अपने विवादों में होती तम्मव दे हैं। यह अपने विवादों में हतनी तम्मव है कि वसके हत्य पटक पर इस प्रकृतिक परिवर्धन का तम्मव है कि वसके हत्य पटक पर इस प्रकृतिक परिवर्धन का

<del>परम</del> २४ .

केरामात्र सी प्रसाद नहीं पड़ा। यथि उसके रारीर पर कोई मुन्दूब करतासराह नहीं है किन्तु उसके रारीर की कापूत रामा तथा सुब पर बाई हुई शान्त रस की काम पसे देवने वाले के मन को प्राप्त कर देती है। वह सुवती कपनी पर सुद में बैठी भी कि एक पुवक करके सामने बाकर कदा हो गया। उसके करत बहुमूक्य के। सींत्री उसके का ग १ से मक्ट हो रहा भा जो उसके प्रतिद्वित वंदा में बराज होने की साधी दे रहा भा जो उसके को उस महिला को इस मकार प्यानसम्म देककर असर्विक का राम की हुआ पह से का महिला को सुवक के काने का केरा मात्र साथ सींत प्राप्त मात्र सी क्या स्वार्त की स्वार्त की सींत का स्वार्त की स्वार्त की साथ सींत कर सार्त्य की सींत का सींत सींत का सिंत सींत साह सींत की सींत का सींत सींत सह सार्त्य में से वह गांगा। चान में उसके न रहा गया भीर वह उस साह की सींत को सींत का सींत सह उस साह की सींत की सींत ।

"देवि ! यह क्या हो रहा **है** ?"

पुषक के यह शस्त्र भुनते ही महिला ने उसकी कोर को देखा। वह उसे देखते ही किस वडी और मुस्करा कर वोसी

'पविदेव ! दुख भी तो नहीं !"

"इन्न केसे मही १ में कई जिन से बराबर देखा रहा हूँ कि न वो तुमको बलाम्पायों से मेम है और न ही सानपान से। आरबर्य हो यह है कि ऐसे मुहाबने समय में भी तुम एकोत में से इसकी तरखीन भी कि तुमको मेरे आकर सदा हो बाने एक का पता म बता। क्या तुम्हारा किसी से मनावा हुसा है १७

"नाव ! म तो मेरा किसी से फाइत हुचा हैं न ही सन्य कोई हुन्दर पहला ही पटी है। किन्दु नाय ! सापको स्वरंग होता कि मैंने सापके भी नरपार्रावद में सपना दक स्वप्त ₹. मुनाया वा श्रिष्ठ में एक स्वेत वर्ष तेजस्वी सिंह के मेरे मुल में प्रदेश करने की पटना थी।

'हा हा भड़ा वह भी कोई मुखने की बात है। ऐसा कीन मुनं है को पेसे असापारण सीमाग्यवर्द क स्वप्त को भूस माने ।"

''नाथ ! मेरा वा क्यों क्यों यह गरी बहुता वा रहा है त्यों त्यों मेरे विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। पतिहेव ! भाग में पह विभार कर रही थी कि मनुष्य जीवन का क्वा ध्येव है। क्या मुन्दर वस्त्राभूषणी को पहिनमा वर्षम मुखाउ पौष्टिक पदाची का भीग संगाना कांबचा सन्बर धानी पर बैठ कर संसार को अपना बैमन दिलकाना ही महत्त्व बीचन का क्येय है ! नहीं क्यापि मही । मनुष्य बीवन का प्येच यह सही हो सकता । पवि ममुक्ता जीवन का स्पेव यह होता ती बड़े बड़े बत्तम पुरुष दवा पेसे महात्मा जिनको हम अपना मादरी गुरु मानते हैं तथा जिलके अवस पर विश्वास कर हम अपने सर्वत्व तक का विद्यान कर देने को सदा चलार रहते हैं वह स्थानी निर्मन्य सुनि इन प्रदाशी का स्थाग क्यों बरते ? अवद्य क्रम विनों से मेर मन में बनेड प्रकार की व्यमिकाश दें करास बोती रहवी हैं।"

'चपनी का चमित्रापाओं के विवय में मुक्को भी तो क्षत सरसाच्यो ।"

'मैं वर्ड दिमों से अपनी इस इंच्याओं को अन में दबा कर रखदी रही। आज आपकी आहा दें तो मैं आपके सामने दमके विक्त में क्ष्म मिनेदन करती हूं। मेरी मनम इच्चा तो पह है कि मैं मुन्दर मुन्दर बलामुक्स पहिनने की सपेका पनाराधि जन्म ऐसे दोन दुक्तियों की सद्यायता किया करूं, को भारती दरिदा-वरवा से भारतन्त्र पीढ़ित होकर मूक की ज्वाला दुन्सते के सिये

विवर्मी वक बनने को तच्यार हैं। यदि इमारा बैंगव ऐसे दीन हीन करों की महायता करने में काम न व्यापा तो इस धन को पाने से क्या काम ? मेरे मन में दूसरी व्यक्तिकारा यह बनी रहती है कि मैं वस्पविक वार्मिक विद्या मध्य करें. किससे न

के बहु | इस मकार की करान इस्कृषि गमीकरमा में किसी हिसी हो सीमान्यशासिनी गर्मियों को हुया करती है। हे देवी | दुम कारतक मसमतापूर्वक कपनी इन दुम इच्छाकों को पूछ कर सकती हो। ज्ञान सन्यादन करने तथा पार्मिक कियाओं के करने की दुमको कारन्य से ही पूछ स्वतंत्रता प्राप्त है। काव मुमको मेरी कोर से भी इस कार्यों में कांकक से अधिक सहायता मिला करेगी। दुम बाद जितना दान दे सकती हो। मेरी कोर से तुम्हारे इस काव में कमी बाबा न बासी वावेगी ! हे देवी! बह इसारे महान् पुष्य का पदय है कि कोई ऐसा पवित्र क्या पुरुषशाक्षी बीच हुन्दारे गर्मे में आया है कि उसने भारे ही तुरहारे विचारों में ऐसा परिवर्तन कर दिया। जिस भारमा ने जन्म क्षेत्र के पूर्व ही पता भारभुत नमस्कार दिकसा विया तो आम क्षेत्रे के प्रपरान्त दो मविष्य में न काते यह कैसे दैसे और कार्न करके इसारे कार की कीर्ति को दिखियाना में क्षेत्राचेता (\*\*

पवि के इस मकार होहू स्पूर्विकर करताहजनक क्यानों को सनकर खरमी देशी को अस्यन्त हुये हुआ। अब वह निश्चिम्त होकर राठ दिन पार्मिक कियाओं का पासन दचवित्र होकर करने सगी। वह अनेक दीन हीन कर्नों को सप्रेम इनकी इच्छित वस्तुची का वधारानित वान विचा करती तथा व्यपने शेप समय को पठन पाठन सामायिक तथा प्रति-क्रमक चाहि करने में बगाया करती। अनेक अवसरों पर शाह मसुरामसावणी भी त्रसचे इन कार्यों में योग दिया करते ये जिससे वसके मन का उत्साह और भी वह बाबा करता वा।

इस प्रकार चसके मन का दीह द पूर्व होने से चमका गर्म शीमचा से पुत्र होने कगा। देखते व नी मास मिकस गर और बसवें मास में श्रीमदी खरमी देवी दस महापुरुप की क्रम देने की तथारी करने सभी जिसका चमदेश सुतने की न बाने कितने संवय्व भारमा विमा बाने ही प्रवीका कर रहे थे।

भीमद् मगवदगीता में श्रीकृष्य ने व्यवस्य से कहा है कि-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्हानिर्मवति भारत । मस्यत्वानमपर्मस्य तदारमानं समान्यद्य् ॥

₹₹

दे अञ्चीक (अन्य र वर्शका द्वास वोकर सवर्शवरण देखों में सपन काप को निर्माण करता है।

इसका कार्रमाम यह नहीं है कि ऐसे बनसर पर कोर्डे मगवान पूर्णी पर कार्रम कार्यार सेता है, बर्न इसका कार्यय की है कि प्राम महापुरुषों का कम्म किसी दिशे कर परिसर्ग के करण होने पर ही होता है। क्रिस समय कार्रों कोर कार्यान्त का साक्षाव्य हो माइतिक नियमों में कार्यान्यराज का गई हो बनता में पार्मिक मावना इतनी कम हो आवे कि वह नहीं के बराबर हो आवे प्रमास्तावों की संक्या परते परते कार्यन्य कम हो जावे कापस में ऐसी पूर फिल बावे कि वह एक दूसर के नारा का प्रयस्त विहेशियों के हाम में क्रेस कर करने हमें वी ऐसी परिस्थित में किसी महापुरुष का क्रम्म क्षवाय होता है।

बाव से डेड हो सी वप पूर भाग्त की परिस्पिति बहुत 🕶 १सी प्रकार की थी। चम समय मारतवासियों के रवली की विदेशियों हारा पूर्णंतवा गैंदा जा रक्षा था। कार्मे फूट देवी का ऐसा अक्षरत साम्राज्य वा कि वह अंग्रेजों के दाव में जेत कर देश की वरतत्वता की बेहियों की दह बता रहे में। वचिप इन दिनों कई ऐसे मदासुमान भी से को भारत का गौरन बहाने का रस्त किया करते से, किन्तु उनको सर्वेप्रयम अपने स्वदेश वन्यूकों के ही विरोध को शहस करना पहला था। इस अकार के सत्य सम्पन्न भारतीय अपने स्वत्य का बिन्हान करने पर भी देशद्रीहियों की कांत्रों में कांटे के समान जुमा करते मे। इस दिक्ट समय में पश्चाप में बह पश्चाबदेसरी महाराजा रखडीतसिंह राज्य करते वे जिल्होंने क्यमें कार्यों से भारत के गीरम को बहाया था। उनका शक्रमुक्ट संसार प्रसिद्ध बोहनूर हीरे से सुरोमिय था । उनके राज्यकाल में सम्बद्धियाल

का सीमान्य सिन्दूर विशेष रूप से चमक रहा था। यस समय विक्रम संवत् १८९६ कारवा हैली सन् १८९६ के मार्गरीय मास में मेरठ निवासी सुप्तिस वैद्यारत्म परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त परिवत्तपत्त स्थान स्थान पर चमत्त्रप्तर दिवा हा जनता को पत्ताच में स्वान स्थान पर चमत्त्रप्तर दिवा हो से । वह अपने चमत्त्रपति से सार और कीर्ट के सम्मान्य पर्त्र पन राज आदि मारठ करते हुए सम्पविधास भी समार। चनकी कीर्ट वो तनके मानि सम्वविधास पूर्व पर्व कीर्ट के समान्य सम्पत्त पर्व च है पूर्व समान्य सार्थ पर्व वे से चनता में चनके सार्थ रहते वनके सार्थ पर्व के सार्थ करते वनके समान्य सम्पत्ति सार्थ करते वनके समान्य सार्थ पर्व मार्थ में उद्याना पर्व वित सार्थ स्थापति सार्थ करते वनके सार्थ स्थापति सार्थ करते वनके समान्य की स्थापति सार्थ करते वन्त्र सार्थ स्थापति सार्थ करते वन्त्र सार्थ स्थापति सार्थ करते वन्त्र सार्थ स्थापति सार्थ स्थापति सार्थ करते वन्त्र सार्थ स्थापति सार्थ सार्थ सार्थ स्थापति सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्य सार्थ सार्य सार्य सार्थ सार्य स

'शाह भी रात्रि के समय मैंने एक करवन्त ही निश्चित्र रूपन देवा है। मैं उस स्वप्न के प्रमाव से यह कह सकता हूँ कि बापको तीन मिन के बन्दर २ एक पेसे ब्रमूस्व रत्न की प्राप्ति होगी बिसको निमित्त से मुक्ते भी बापसे विरोध वार्षिक साम होगा।

वास्तव में पंडित गीरिशंकर थी चाल कल के पंडितों के समान न होकर अपने काले में आसम्य चतुर ने। यह एक सफल मिक्पचच्छा थे। उनके इस वचन को सुनकर साह मसुरावास की को भी भारी मसबता हुई। यह मन में सोचने को कि 'वेकें तीन दिन के सन्दर किस वस्तु की माप्ति बोती है।
किन्तु वसके ठीक नुसरे दिन ही रविवार माथ वहि १
संवर् १७०६ किम्मी को सतुक्ष्म महस्तित में सापकी बर्मेपकी
स्वीदित ने एक पुत्ररक्त को कमा दिया। वस समय साकार
में महीं के गाय ने वस्त्रम बोता पताया हुआ था। पुत्र कमा
होते ही सारे परिवार में वर्ष की कहर दीक गई। वारी जोर
सानम हा गय। वासक में संसार में मात्राय तो कोने कोले
होते हैं किन्नु सक्तीदित्ती के समान किन्नी मात्राय हैं, किन्ते आवार

सबाद की माता बनने का सौमान्य भाष्त हुआ हो। साबारख

पुत्रों को तो कारेक मालाय जनम देती हैं, किन्तु कारवार्य समार बैसे महान् पुत्र को कम्म देने वाकी माता केवल काप ही हैं। एक कवि ने कहा है कि— माता बने तो मक्त बन, था दाता था छूर।

नहि तर पिरधा वापड़ी, काहि गमावे मुद्र॥ देमाता स्वा तो धनत दुव वा दावी दुव सववा स्रापीर इकको दो बन्दु है। वहि स्पेशा वहीं करती तो है बावबी स्थापने

इस को ही बन्द है। वहिं सू देशा वहीं बरती तो है बादबी सू अपने स्वस्त्य दवा श्रीवर्ष को कर्ष वहीं तथ्य करती है। वास्त्व में आब माना कदलीदेवी ने कानुपम खाख पाया

बालक में आब माना बर्गनियों में कानुमा ठाक पापा कैन समाब में धर्म दिवाकर पापा सामुक्तों ने भावी सामु सरताक पापा धर्म ने भागार पापा अद्यानियों ने कान का पवित्र फरमा पापा कराम्य आरमा ने शानित का स्वान पापा निपेनों ने कच्छु पापा रोगपीवितों ने धन्वन्तरी पावा भानामों में भाव पापा पवाध्य परिकों में भक्ता पापा मोक्सानों के परिकों ने एकस्मार्गक तथा एक पोप्त नेता पाथा। इस मकार साज सारे भगर में मसजा ही मसजा हा गहु। भी द्वारा संबद् १६०६ विक्रमान्त्रे साथ कृष्यु प्रतिपति बार्मार्कप्रतिप्रायां १२ रविवासरे पेन्त्र पोगे पुगर्वसुसक्त्रे प्रतिबद्ध स्थानेक्ष्ये कोसवास्त्रक्षेत्रे सम्बत्

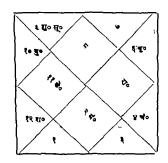

## सर्पे द्वारा षत्र फरना

मीम बनं भवति तस्य पुरः प्रधान, सर्वे अनाः स्ववनतामुग्यान्ति तस्य । इत्स्ता च म् भवति तं निविरस्नपूर्वा, यस्यास्ति पूर्वमुक्ततं विप्रशः नरस्य ॥

सिस्त सञ्चल का पूर्व जूपन पाती होता है उसके किये वस मनान जिलासस्वान हो जाता है सभी सञ्चल उसके सपने कव बन पाति हैं और उसके कियुक्तसरा पूर्णी कोय तथा राजों से सरी पूरी पत्र जाती हैं।

सन्यात इस जुड़ा है। बागमा थीन वजे का समय है। सहसोंग्र सुर्वे कारती प्रकार किरखों से संसार को बढ़ाने में मुस्तमं होकर निरारा पाव से कारताव्य की कोर बाते को है। सन्विद्यात्त निरामी कारते कार्यों में हमा गये हैं। नगर में कार्यी बहुत पहुत है। ऐसे समय एक थीन मंत्रिक वाढ़े विरात सबन के एक सजे सजाद कमरे में एक सुखर पत्री पर एक वह वह की सायु का बातक सामन से पड़ा से एहा है। करते करत मारत की समें में ह विश्वकार बाता वह वहुन्य कारतीरी हुराला पड़ा हुआ सपूर्वे शोधा है रहा है। वासक के सम्म के वपरांत कराका नाल काता गया किया बिस समय बाग वस वासक के नाल को गामने के लिये मूर्मि कोरने बगी तो कसके काल्य से कराफियों से मरा हुआ एक कोटा निक्का जिस में सोने की पांच सी मुद्रें थी। बाय पहिले तो बन मुदरों को देलकर पक्तम पत्र गई। कसने सुना सा कि मूर्मि के कान्यर रहने वाले बन की रक्षा नाग किया करते हैं। कपटव वह सोचने सगी कि ऐसा म हो कि कहीं से कोई नाग बाकर क्सपर काकास्त्र कर किं। किया कर प्रस्ते कोई नाग बाकर क्सपर काकास्त्र कर किं। किया कर प्रस्ते प्रवास हो गया कि इस कोटे के साव कोई नाग नाई। है तो प्रवास हो गया कि इस कोटे के साव कोई नाग नाई। है तो प्रवास हो तो हुई कम कोटे को केनर शाह मसुराव्हास तो के पास बाई। कसने बनको लोटा होते हुए कहा —

"राइ बी आपको दुगनी वधाई है।"

राष्ट्र की --दुगनी वधाई केसी १

बान-प्रथम बधाई तो पुत्र बन्मोत्सव की सौर वृक्षि करके उत्ते सारव की है। बच्चे ने कम्म केते ही यह रिव्ह कर दिया कि वह ग्रंह में सोने का चन्मच केवर पैदा हुआ है। वम मैं नाख गावने के क्षिये गड्छा लोव रही की तो वसमें से बचार्फियों से सरा हुआ वह कोटा निक्का । यह खोटा इस बच्चे का है। अवपन यह मैं आपको सौंपती हूं। सन साप सैसा विश्व समार्के इसका प्रयोग करें।

राग्र की-- ''तेरी दोमों वभाइयां स्वीकार हैं। इसीस्निय कवियों ने कहा है कि--

कावया म कहा है कि — 'हुक की कावा तथा पुरुषात्मा की माया साथ ही आशी और साव ही जाती है। अच्छा अपने पारिजमिक की यह

पांच स्वर्ध सुद्राएं क्षेत्रा ।"

जम्म यह कह कर शाह मञ्जूरातास को ने भागको पांच कशक्तियाँ

पड़ कह कर राह्न समुरावृत्त का न वापका पाच वरताक्या दे दी। पाप करार्कियां क्षेत्रर कच्चे को शैकर्ड़ों कार्यार्वाद देशों हुई चर्ची गई। पाच के जाने के बाद शाह समुरावृत्त की कपने यम में सोचने क्षमे।

"वो बालक करन से पूर्व ही द्वाम स्वयन तथा द्वाम बोहका देकर रोग को शान्य कर सकता है वो बहू करन के बाद वो कितना व्यवक सान्यशाक्षी सिद्ध होगा। इसका प्रमास व्यवक करन के साथ ही घन का पर्वट होना है। इस प्रकार को सबियम में न काने यह बालक क्या क्या कार्य करेगा ? बास्तव में यह सब इस बाबक के पुरंप का ही प्रमाब है। बातवब इस सारे के सारे घन को बातक के करन महोस्सव में लगा देना वादिय।"

पेसा निरस्य करके बन्होंने बाहक के जग्म का उत्सव इवने कविक समारोह के-साथ मनाया कि उत्समें उन्होंने उस समस्य धन को लगा दिया। शाह मधुरादास की ने पंदित शीरिएकर की से ही बालक की जन्म पत्री कावाई। जन्मपत्री कम काने पर साइजी से उनको भारी पारियोधिक देकर किरोप रूप से सन्मा-नित्र किया। इस प्रकार क्योतिषीकी की मक्षित्यवासी पूर्यत्वया सरस प्रमाखित हुई।

बन नना ग्यारह दिन का हुआ तो आस्यन्त समारोहपूर्वक नसन्द्रा माम करवा संस्कार कराके नसना माम 'सोइनसाम' रसा गया। यह नासक सोइनसम्ब द्वितीया के नम्प्रमा के समान देनिक करोरेशर नहने समा। पेडिंग गीरेशकर हाय नमाई हुई कल कमा गड़ी की नहम समाते हुए पर दी बाती है। की ग्राम संवत् १६०६ विक्रमान्त्रे माय कृष्यु प्रतिपरि धनाक्षेत्रप्रवासं रेम रविवासरे येन्द्र योगे पुनवेसुनवने वृरिवक बनोव्ये कोसवास्त्रवेशे सन्त ।

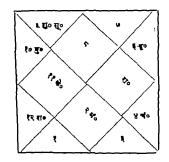

# y

## सर्प द्वारा इत्र करना

मीम बनं भवित तस्य पुरः भ्रषान, सर्वे धनाः स्वबनताप्तुपयान्ति तस्य । कृतस्या च मू भवित तं निभिरस्नपूर्णा, पस्यास्ति पूर्वसकृतं विप्रतं नरस्य ॥

विश्व सञ्चल का पूर्व उपन मारी होता है बसके किये वन मनाम विजाधस्थान हो जाता है खसी महुच्य कसके कामे जन वस बाते हैं और क्षाके किन्दु समस्त हुच्यी कोन क्या राजों से सरी पूरी यन बातों हैं।

सन्याम इक चुका है। सरामण तीन चन्ने का समय है। सहस्रोग्न सूर्य करनी मलर किरखों से संसार को बचाने में समस्य होकर निरासा मान से कस्ताचल की चोर बाने लगे हैं। सन्ति हवासी अपने कपने कार्यों में स्रा गये हैं। मगर में कपन्नी चहुक पहुत है। ऐसे समय एक तीन मंत्रिक वासे विसास मदन के एक बन्ने सन्ति कर मानव से पहा सो रहा है। तसके दूपर सारव की सम्बंध प्रमुख्य साम क्ष इस कमरे में वारों कोर सहान् पुरुषों के वित्र को हुए हैं। क्षतेक क्लम स्कियां भी बड़े बड़े कार्यों पर वित्रकारी के बंग पर झपी हुई तथा किसी हुई तस कमरे में सगी तह हैं। इससे पता बढ़ता है कि गृह स्वामी करवन्त पवित्र भार्मिक भाषार विचार वाका न्यकि है। कमरे में नीचे करी के काम वाला गडीवा विद्या हुवा है। एक और दसमें होटी सी मेख के चारों भोर सोफा सेट तथा बाराम इसी पड़ी हुई है। बत में माद फान्स तथा सनेक प्रकार की कांच की डांडियाँ सरयपिक शोमा देती हुई गृहरवामी के बैमव की मकट कर रही हैं। एक चोर दो धीन शीरो की चल्लमारियां रचनी हैं जिनमें बेप्टन में वैंचे इए इक मार्मिक मन्ध रहा हैं। एक कालसारी में क्रपे हुए राजनीतिक तथा सामाजिक अन्य भी रसे हुए गृहस्तामी के विशास द्वाम तथा साहित्य प्रेम का परिचय है रहे हैं। प्रेम के क्रमर एक सुन्दर मेक्स्पोश दिक्का हुआ है, जिसके क्रमर चार्क फूकों का वक गुक्कदस्ता कापनी भीनी तथा मीठी सुगन्ति से व स सारे कमरे को सुगन्धित कर रहा है। इस समय कस कमरे में बारक के बातिरिक कार्य कोई भी मही हैं। पाछक गहरी मीहः में सो रहा है किन्तु हाब पैर दिलाते के कारण तुरात्वा कसके मुक्त पर से उतर गया है। कि इन्हें की और से सूर्य की किरकें आकर बाइक के क्यर पड़ रही हैं जिनके ताप से बाइक की मींद बीच बीच में चचढ बाया करती है। इसी समय एक कांग्रे

44

रंग का सर्व कमरे में भावा हुआ दिसताई दिया। सर्व मखिनय के बैसा स्यूक्तात था। सर्प से मानद एक बार वस कमरे में फन फैसा कर चारों मोर देशा। वह इसकी कमरे के सिर्सन होने का विश्वास हो गया तो वह बीरे भीरे वहांग पर बढ़ कर भीरे से सिरहाने की चोर इस क्यार इस्टकी मारकर बैठ गया कि उसकी साहर से बाक्षक बाग व जाने ! यन उसने नासक के

कि बह बदरी जैसा बनकर सूर्य के वाप से बावक की रका करने लगा। इस प्रकार मुख पर पहते हुए सूर्य ताप के हट जाने से बाहक की निहा और भी गाढ़ी हो गई। इस प्रकार मर्गकर निप-भर सर्प वालक के शिर पर छत्र कर रहा था और वालक मानन्द में पड़ा हमा सी रहा बा।

इसी समय अवानक माता कमरे की ओर आई। इसने दूर से ही इस इरप को देशा। इस इरप को देशकर वह बार थो यस माता का कोमख हत्य बालस्यमान से परिपूर्व होकर कांप रठा । यह सस्यधिक भारवर्षभित्र होकर मम में विवार करने छती---

"हे भगवन् ! मैं यह क्या देश रही हूं ! मेरा वरूवर्षय वालकृ सोहनसास और इस सर्प के वरा में ! पेसा न हो कि यह माग बासक को बरा से । तब तो मैं करी की भी म गईगी । फिर में इस नाग को यहां से इटाई भी तो किम प्रधार ? यदि इसको इटाने का सेरामात्र भी प्रयत्न किया गया दो सन्भव है कि कारने की इच्छा न होते हुए भी यह चिड्कर पच्चे को कार से। अस्त इस समय तो सिवा इसके और इस च्याय नहीं है कि मैं यही सबी सबी इस सर्प के इटने की प्रतीचा करते ।"

इस प्रकार माठा कर्मीह्मी किवर्तेम्यविमृद् होक्ट वही खड़ी कही वस सर्प के इटन की म्हीझा करने हुगी। वसकी यह वेसकर कल्पभिक भारत्य हुआ कि जिस प्रकार बीम बजने पर सर्थ प्रसम्म होकर लड़ा १ म्हमने सगता है और जिपर जिपर भीन भूमती पाती है बगर बगर ही वह सपने फन को फैसाता 4= बाता है उसी प्रकार कियर कियर वालक का मुख पूनवा है क्यर क्यर ही संग कारने क्या को फीबाप हुए बालक के सिर

पर व्यमना सामा करता वाता है। इस दरम को देशकर माता करमीवेबी अपने मम में फिर इस प्रकार विचार करने सगी-

'सुना बाता है कि जिस किसी के शिर पर विभवर सर्प भागना पत्र फैकाकर क्षत्र करता है यह भावरण सम्राद् वनता है। इस बाक्क के गर्म में भाते समय तो सुक्ते स्वयन हुमा वा भावना गर्मावरणा में जो सुक्ते दोहसा हुमा था वह सब इस वाक्षक के वासीकिक प्रभाव की प्रकट करते हैं। उस गर्म के प्रमान से महामारी इट गई थी। उन दिनों भेरे मन में सहा यह भावना रहती थी कि मैं सबीकिक प्रायीमात्र के दिवकारी अब चार त नृतन कार्य करूं। इन सब घटनाओं से बह प्रमाखित होता है कि यह बासक एक महान् पुरुष बनेगा। मुरवही तथा मन्हारराव होन्कर के शिर पर मी हसी प्रकार सप में इब किया वा जिससे नूरवहां एक मिक्समें। पश्चिक की कन्या होकर भी भारत की ऐसी सम्राक्षी बनी जो सारे साम्राज्य का संचालन करती थी। वसी के प्रमान से मस्हारराव होस्कर एक गहरिये का पुत्र होते हुए भी इन्हीर का महाराजापिराज बन गया। फिर भी सर्पे सर्पे ही है। इसका क्या विरवास ! म जाने कल कसके पूर्व संस्कार काग वर्डे और बड़ बाकक का प्यहित कर बैंडे। कस्सु हे समाराज ! वित्र बाकक के मन्यत्र पुत्र्य को देखा किया क्रिसके प्रभाव से तुन्धारे जैसा जन्मजात कर स्वमाव वाका । अपन नगान प्र क्षुत्वार नया जन्मनय क्यूर स्वभाव नहीं प्राची भी इसका क्ष्मुचर वन कर सील्य भाव से इसके क्यर संजीव इत्र वन रहा है। इस संस्व वाक्षक के कुल्यमय सुवीत देश्लनी सुक पर कापके कृत्या नयी फया का बन देशी शोसा करवड़ा कर रहा है कि बसे देख कर मेरा मन विशेष रूप से सर्प हारा सन्न फरना १६ ग्रुप्य हो रहा है। फिर भी मागरान ! इस टरथ से मेरे कोमख

हरण में भरजन्ति विश्वस्था वहती बाती है। इसकिये छपा कर चाव चाप इस फाड रूपी हम को बूर हटा कर मेरे हरप की क्याइखता को बूर करो और यहां से चाने जायो। "

सर्प के बच्चे बाते से माता के इदब में ऐसा मारी इवे हुवा कि सरका बच्चत खेवती हाए नहीं किया जा शकता। बद हुरन्द बीड़ कर बावक के पास काई और उसे प्रश्नुसित तेत्र हाए कमिसेप दक्षि से देवते क्षारी। इन्होंने बातक के जातने की भी मंत्रीया म की और उस सीते हुए को ही इन्होंने उठा कर बपनी गोव में के बिया। फिर यह कसको गोव में बिये र राह मयुग्दास बी के पास बाई बीट इस प्रकार करने क्षारी

"साम तो मैं ने एक राजव का द्राय देखा। जान वास्तव में मैं ने इस बावक का देसा भारी जमकार देखा कि वक कारत्यन वर्षकर तथा ल्युकाय कृष्य सर्च इसके शिरा पर बन्न कर दहा था। में नमम यो इस दरव को देखकर एक दम पबय माँ, किस्तु फिर में हुएला यह समझ गई कि वह बचने को बानि पर्युकाने वाका गई है। फिर मैंने मन दी सन नार्शक से प्रवासाचार्च भी संवेतनता में

भने जोने की शर्वना की। बोदी पेट में ही माग इसके उत्तर छ अन्तर अन्तर को हता कर तथा जारगाई से मीचे बतर कर कमर ब्रुप्तर के हैं। स्था ।"

इस भाग को शुनकर बाह मञ्चारामधी इने में पिमोर ही सन् ( बर्चीत भागक को गोप में होकर चमको सुध प्यार किया।

जन् र व प्राप्तान करत से अपनी अर्जनाती से बोके।

ंदू देशी । बाराप में यह बासक कायना पुरुपशाली है। ५२ वरे। होकर शंसार में कवितीय निवास तथा शरसीर बनेगा भीर बारे कुल के माम को बजान करेगा। बहु क्यांसे शुक्रक है। हा।। शत्राद्धी कहनायेगा जिसके करणी में कुरे बड़े राजा

संबंधित भी गुड्य गरिव अपने मस्तक की मुकाने में अपना

त्रीताक समस्ति । हे वेषी १ देसा कीम सा विवा है जो प्रत्यक भारतार दिसताने वाले देशे वालक को देसकर भी कपने जाप

के श्रीवाचराती न सम्बद्धे "

ξ

# मातृ शिचा

मात्वान् पितृवान् भावार्यवान् वा पुरुषा वेद ।

बाबक को प्रयम शिका भागा थे निस्तानी है निस्तानी बहु सम्बुतन्त्र कहकारा है। फिर क्षम सम्भव्यार होने पर उसे पिता से शिका मित्राणी है निस्ताने का रियुक्तन्त्र कहकारण है। फिर सन्ताने उसकी सम्बार्य से किया निकारण है कियाने वह सीचार्लवान्त्र कहका कर पूर्व कारी कारणी कारणी

धंगति का प्रमात संसार में क्यापक कर में पहचा हुया देखा बाता है। बाइकी पर तो यह प्रमात और मी अधिक मता में पहता है। यहि माता तितुपी हो तो वह अपने बाकक को योग्य से योग्य बना सकती है किन्तु पति वह अयोग्य रुपा मुखें हो तो वह अपने पुत्र को अध्यम से अपम भी बना सकती है। वास्त्र में माता का प्रमात पुत्र पर दिता की अपेका भी अधिक पहता है, क्योंकि बाहक की आरम्भिक गुरु माता ही होती है।

महामारत में एक बाक्यान मन्यासमा नामक एक महिमा का जाता है। मन्यासमा एक बहुत बढ़े राजा की रानी थी। दोनों पति पत्नी बढ़े अच्छो बिद्यान थे। एक बार मन्यासमा के चन्ने बाले की प्राचना की । योदी पर में दी लाग इसके कपर से

श्चपने फया को हटा कर तथा पारपाई से नीचे चतर कर कमरे में भ्रादरण हो गया ए

इस बात को सुनकर बाद मसुरावासती हुएँ में पिसोर हो गए। बन्होंने बालक को गोद में लेकर उसके लुद प्यार किया। फिर बह गराव क्युट से कपनी प्रमुपती से कोसे।

दे हेगी। बात्यव से यह बासक कारणन्य पुण्यशाकी है। यह बड़ा होकर संसार से व्यक्तिय विद्वान, तथा शहबीर बनेगा और इसारे कुल के मास को बश्चक करेगा। यह व्यन्ते मुख्यक से ऐसा सम्राट् भी कडूबारेगा तिसके बन्यों से बड़े बड़े राजा सहाराजा भी मुक्ट सहित कपने सरक को मुकाने में बपना सीनाग्य समस्ति। है होगी। ऐसा कीन सा पिता है को प्रस्कृत वसकार दिकसाने बात के से हो बातक को देतकर भी वपने बाप को सीमान्यशाली क समस्ते।"

χŧ

मारा शिका मन्दाबसा की इस शिक्षा का प्रमाय पुत्र पर ऐसा पढ़ा कि क्सका पुत्र बारह पर्य की कायु में ही पर को क्रोबकर बैरागी बन गया और उसके पिवा का उसको चत्रिय बनाने का संकरप परा ही रह गया ।

इसके परचात सम्बाकसा के पवि ने फिर दूसरे प्रत्र पर चपना प्रयोग फरना आरम्भ किया । किन्त जीव इस बार सी मन्त्राक्रमा की ही हुई और बसका यह पुत्र भी बारद वर्ष की भादु में सन्यासी बन गया। इस प्रकार इसने अपने है पुत्री के इवकोटि का स्थागी तथा बानी बना दिया।

चय सन्दाक्षसाको साववां गर्भ रहा वो चसके पवि पर राजुको से चढ़ाई की, जिससे इसको राज्यवंथित डोकर देश निर्वासित श्रीवृत व्यतीय करना पड़ा । बाब इसने पत्नी से दार मानकर उससे क्या-

"मह्रे ] तुम जीवी सौर में हारा । समझ बार तुम इस सम्बान को इसना काथिक बीर बनावी कि वह बढ़ा होकर इसारे बोर हुए राज्य को राष्ट्रकों से फिर झीन सके।

मन्दाक्षसा मे कपने पवि की बाद स्वीकार करती और भव बसने चात्रधर्मे तथा बीरतासम्बन्धी पुस्तके पदना तथा कार्य करना आरम्भ किया। प्रत्र के जन्म क्षेत्र के बपरान्त भी क वसको कालबर्ग तथा वीरवा के ही विकार देवी रही। इसका परिसास यह हुआ कि उसके बस पुत्र ने बड़ा होकर राहुओं से युद्ध करके अपने राज्य को वापिस झीन क्षिया और अपने माता पिता के संकट को कूर कर विचा। इसी मकार क्षेत्र रामायख में भी एक कमा कावी है कि पावाल बाँका के राजा चन्ह्रोहर की पर्मियो विषया महारानी चनुरामा ने किसी चन्च की सहायदा

प्रवासामार्थ भी सोधनकाल जी

पवि ने मन्दाससा को गर्मववी देशकर कहा कि

22

"मैं इस सवान को उत्तम कात्रपमें युक्त वीर पुत्र बनार्यमा !" सन्ताचना को कपने पति के इस कपन में अभिनान की

गन्य चाई। उसने भारते पवि से बडा कि-'नहीं में दो इस संदान को संसार स्थागी नाक्रय

बमाइंगी ।" इस पर इसके पति ने क्या--

"मही संदान बैसी ही बनेगी श्रेसी मैं बाहुंगा।"

इसपर मन्द्रासमा बोबी-"नहीं संवान मेरी इच्हा के अनुसार बनेगी।"

इस प्रकार दोनों प्रति-पत्नी अपने २ मिश्चम की एक इसरे

को सुनमा देकर नुप हो गए।

मन्त्रास्त्रमा ने पसी दिन से स्थागी महारमाओं के चरित्र पहना तथा कान बैराम्य में समय अपतीत करना भारतम किया।

जब मी मास बौतने पर मन्दाकता के पुत्र हुआ तो बसने वसको कौर भी त्यागमय जीवन तथा ज्ञान भ्यान की जोरियाँ देनी भारत्म भी। वह भपने पुत्र से मावः बहा करती थी-

ग्रदोव्सि प्रशेष्ट्रिस निरम्बनोव्सि.

ससारमायापरिवर्क्षितोऽसि

संसारस्वप्नं तत्र मोइनिहां. मन्दाससा बाबस्वाच प्रमम्॥

है इस ! युद्ध है यू स्वयान से ही कालवान है सू प्रविष्य है चीर बंबार की माना थे रहित है। अवन्य सु इस प्रधार

को स्थम के धनान बीवकर मोद बिहा से बात जा।

सोरम-पद किस प्रकार हो सकता है ? माठा-चेटा, जो ज्यक्ति सुरी माममा से किसी का भगकार करने के किये बाध्य कारखों में से किसी एक का

सेवन करता है पह आद्वान कर्म का बंध करता है। किरतु माता, पिता तथा वैध बाल्टर की मायना सुरी नहीं होती और पह बालक समया रोगी का दित ही बारते हैं। इसक्षिये वनकी इस विषय में आद्वान कर्म का बंध नहीं होता। सोदन—माता जी, यह बात वो समक्त में था गई। किन्तु

को व्यक्ति इसी सबील में इन बाया बारणों में से किसी एक का सेपन करें को क्या वसको भी महा पाप का बंध होवा है ? मावा—हो पुत्र वसको व्यवस्य महा पाप का बंध होवा है ! मावा—हो पुत्र वसको व्यवस्य महा पाप का बंध होवा है ! मावाद महापीर में कहा है कि मतुष्य हंसी में बाठों कम भी बोधता है बोर साव भी!

सोहन-भावा भी ऐसा भी सुनने में चापा है कि इंसी मसीत में बोधे हुए कमें का बहुत दुरा फल मिसता है।

माता—हो बेटा तुम्हारी यह बात ठीक है। श्रीकप्त की पटरानी दिवसणीओं ने बायने पिताले अस्म में हैंसी मन्त्रील में पक भोरती के बांब रंग दिये थे, किससे मोरती शोक्स पड़ी कह बहुत रोह। बसके फलसक्तर दिवसणीओं को भारने प्रसुक्त केंटे नात तथा भागवासी पुत्र का कम्म से केंद्र सोक्स करें

प्रधानाचार्य भी सोहनकास जी

मादा—नेटा मुमने रोग के जो को कारण नवसाय हैं नह केवल बसके निमित्त कारण हैं। सपने रोग का नास्त्रकिक कारण यह मतुष्य स्वयं ही है।

सोइनदाव-नइ किस प्रकार माता जी ?

٧ŧ

माता—चेटा जो म्यक्ति नारव् कारखों में से किसी एक कारख का भी सेवन करता है बसे रोग चादि सर्पकर हु कों का सामना करना पढ़ता है।

सोइन-साता जी वह बारह कारख कीन २ से हैं। भारा-वेटा सनो में हमको वह बारह कारण वसकारी

सोदन-मावा नी मुगाबोड़े ने वो ममुष्य नम्म में मी मरक से व्यक्ति हुन्दा बठाया था। किन्तु मावा दिवा भी वो पुत्र को मारवे वादवे तथा इसावे हैं, वो नमा बनको भी मात्र शिका ऐसे ही पाप कर्मों का बम्ब होता है ? इसके आर्तिरक्त वैदा बाक्टर भी रोगी के फोड़े बादि की चीर फाइ करते समय

٧.

पसको बहुत दक्षाते हैं तो क्या उनको भी बाह्मम कर्म का बंध होवा 🕏 १ मावा---मही, चनको पेसे बाह्यम कर्म का बंध मही होता ।

सोदन-यह किस प्रकार हो सकता है ? मावा-बेटा, जो व्यक्ति बुरी भावना से किसी का भपकार करने के किये बारह कारणों में से किसी एक का सेपन करता है यह बाराम कमें का बंध करता है। किन्तु माता

पिवा तथा वैच बाक्टर की भाषना चुरी मही होती और पह वातक व्यवपा रोगी का दित ही बादते हैं। इसक्रिये उनकी इस विषय में कार्यम कर्म का बंध महीं होता ! सोहन-माठा जी, यह बात तो समझ में बा गई। किन्त को स्पक्ति इंसी मसील में इन पारह कार्यों में से किसी एक

का सेयन करे वो क्या इसको भी महा पाप का क्य होवा है ? माठा-हां पुत्र बसको अवश्य महा पाप का बंध होता है। भगवान महाबीर ने कहा है कि ममुख्य इसी में बाठों कमें भी गांपता है और सात भी।

सोइन-माता जी, ऐसा भी भूतने में चापा है कि इंसी मलीस में बांधे हुए कमें का बहुत घरा पूज मिलता है।

माता—हो बेटा तुम्हारी पर बात ठीक है। सीकप्त की पटरानी दक्षिमणीजी ने भपने पिछले सम्म में हुँसी मलौत में एक मोरनी के बांडे र ग दिये थे जिससे मोरनी सोबाइ पड़ी वक बहुत रोह । बसके फलरवरूप रुक्सिएरेडी को बापने प्रश्न कर बैसे गुबरान तथा माग्यरासी पुत्र का बन्म से सेकर सोला वर्ष

प्रभागाचार्य भी साइनसास जी

वकः विधीम सहसा पदा। श्रीक्षमा सती मे स्पाने एक पिक्का क्षम्म में भ्रमनी सीत के सदक्षेको भारह पदी तक हिपा कर रक्षमा मा, क्रिससे उसे बायह वर्ष तक महा तुक्क कठाना पदा।

45

सोइनकाल—माराजी इस बातक कमी हो हैंसी मश्रीक में बक बूदरे को बहुत बकाते तथा कमी हैरान करते हैं कमी किसी अपने की सकती दिया कर रहे दिक करते हैं, कमी किसी अपा-दिक की नकत रहारते हैं हो क्या उसके विये मी इसको सहाद का उताना पढ़ेगा।

भावा— इं पुत्र कमें किसी का भी शिक्षाण सदी करते। बनका फस तो सभी को मोगना पड़ता है।

सोइन-अध्या भावाजी! मैं यांज से मितज्ञा करता हूँ कि मैं ईसी मजीब में भी कमी किसी को तुःज मही यूगा और न किसी को दैरान करुगा।

मावा—राज्यास वेटा तुमको ऐसा दी वनना भादिये। यदि तुम चपनी इस प्रतिका पर रह रहेगे वो अस्यविक सुक्र पाकोगे।

हम मकार माता अपनी वैशी अपने पुत्र सोहनलाल के करार अपने पार्मिक जीवन का चामिट ममाव बावती बादी थी। उन्होंने काम मुझे माताओं के समाव अपने वाल को केम्बर स्नान कराने कराने सम्बद्ध स्वाम्यूच्य पहिराने तथा केम्बर से बचने के किये कामर हुई पर लगाने मूल न होते हुए भी पीडिल पहार्मों को जिलाने साहि में ही अपने, मात्रक्रीया, की हितभी नहीं समस्त सी थी किन्तु पह बावक को रिष्ट्रा कावत्या है है स्वानक से जाती कमसे सभी साहु साय्यानों के बेदगा करातीं वसे समझ हो समसे साहु साय्यानों के बेदगा करातीं वसे समझ हो समसे साहु साय्यानों के बाने भार निका ४६. पर सहर्षे बनका कादर सत्कार करवा कर वसको कपने द्वाय से उनको काहार कादि दिखनाया थी। इससे सोहनलास

सापुष्पों ने परणारिक्य में रकाम विश्व से सविनय केंट्र कर हान चाहि सीलवा था। इस प्रकार लक्ष्मी देवी से कपने पुत्र को सभी कार्यों में पूर्व चहुर बना दिया था। जरमी देवी रचयं भी बातक को पर्माम्मा पुरुषों तथा अर्म पर विवान होने माडी सर्वेधों की क्याये सनाया करती थी।

कसी कसी बह देश जाति तथा समाज पर सर्वस्व न्योद्धावर करने वाक्षे कमवीर नौनिहालों की क्यार्य सुनाती तथा कभी कभी बह दसको पुरय-गाप का एका दर्शाने याली क्यांची के सरस दवा सरल बाक्षमाणा में सुना सुना कर बातक की झान पिपासा को जागृत किया करती थीं।

ापपाला का जापूरा कथा करता वादा । इन्हीं सक कारखों से बाहक सोहनलाल की प्रतिमा शाकि ऐसी विशाल कम गई थी कि इसने साल वर्ष की बालू के पूर्व हो सामापिक के सम्पूर्ण पाठ प्रतिक्रमण पबीस बोला तथा वोपामि बाहि स्वतनों को करठ पाद करके सभी लागु सावियाँ पा। सम्पूर्ण आकृक वर्ष को बाहपूर्य में काक दिया था। इससे

कर सभी क्रेपने २ हृद्ध में बाहक की प्रशंसा किया करते थें। बाहक साहमकाल की बात की हरकों में भी भामिक हृति ही प्रकट होती भी। बह पांच वर्ष की कातु में ही अपने मुख पर मापनों के समान मुकलिस्ता बांच कर तथा सभी महस्से

पर भागुमा के समात शुरुवारहाई वाच कर तथा सहा ग्रह्मक के बाहता है के फर्कार कर एक नके ग्रुव पर भी ग्रुववारिका बंदवादे से। फिर स्पर्य सामुखों के समान एक बौद्धी पर बिठ कर माता में भुनी हुई कमार्य-कन बाहतों की ग्रुवारा करते से। मोहनजास के ग्रुव से उन कमाओं का ग्रुव कर बाहक खायते ग्रुवन हो कर क्यारे कमने पर बाहकर क्यारी का ग्रुवनी माना की से सोहमहात की कारपंपिक प्रशंसा करके उनके हारा सुनी हुई क्यांकों को कपनी माठाओं तथा विदेशों को सुनाया करने थे। इस मक्षार उनके बास माठाओं की दिन मति दिन वृद्धि दोठी जाती थी।

माता शहनी देवी इस प्रकार अपने पुत्र की वार्मिक बाझ सीमा देव दक कर अपने हृद्य में पूछी न समाती बीं। पास पड़ीस की दिल्लों भी पाय उनके पास आ आ कर दमको कर्माई देती हुई क्या करती थी-

"हे अस्मी! तू बड़ी माग्यपती है कि तुमको ऐसा धानमोज आस मिला है। मगदाम सभी को ऐसा सदका दे। सदका क्या है, साचात् व्यपि का अपतार है।

कापमे पुत्र के सम्बन्ध में देशी पेमी बार्वे सुनकर तथा उसकी बहुमूं की प्रशंसातमक बार्वे सुन कर उपका हुन्य अध्यन्य प्रशक्ति हो बडवा था। इससे यह दुग्ने क्लाह से रात दिन बासक के हृदय में सहाचार के बीक बोठी रहती थी। उपर बनके हारा बोधा हुचा बीज बातुकुक मृति तथा बातावरण में बोद्धरित होकर एक घारण करने की तथ्यारी कर रहा बा।

वासक में हमारे चरिजनायक ने जो भपने जीवन में भपना मिर्माय करके भन्य स्वस्त्रों जीवों का कम्माय किया रुसका भादि कारण रुनको मता सम्मीवेची द्वारा चारिनाक जीवन में पी हुई शिका हो थी। मस्पेक मारा का यह कर्तक्य है कि वह सपने सहस्त्र का रुसी मकार निर्माण करे निस प्रदार मता सम्मीवेची में सोहरवास को जनाया था।

#### विद्यारम्भ

संपद्महरूकारण कम्मवियारण,

मबसमुद्धार्यात्यात्या

विस्वाणि ग्रामम्समि स्चप्यस्समि,

सम्मामोक्तसगमकरका ॥

वो बायांति तथा धुव को कारब, कर्मों को नाय करने वाड़ी पंतार कपी समुद्र स तार कर इक वीम्य कना देती हैं कि वह चीरों को यो तार अके स्थानें चीर मोड को प्राप्त कराने वाड़ी सत्य की प्रवासक वस विनकायी को में कारकार करता है।

बात्सा अमन्त हान का मंदार है, किन्तु इतका वह बात हामावरणी मामक कर्न के आवरण से दका पहता है। इस संसार में आकर पह नीव को क्षण वन सम्मणि वक सामाव धादि यन तवा धातन, क्यांची हारा भाज करता है वह सब हारीर क्षणने पर पही वह या जाते हैं। बुसरे करन में साथ मही जाते। किन्तु इस करन में माज की हुई विचा बगले जाता में साथ जाती है बोर प्रषट होने का निर्मित्त माज होते ही प्रकट हो जाती है। इसी क्षिये विद्वार्गों ने विचा शाज करने की बन माज करने से कम महत्वपूर्ण नहीं माना है। बीसा कि प्रक्रांत्र में क्या गया है— से सोब्रमवास की अत्ययिक प्रशंसा करके वनके बारा सुनी हुई कशाकों को अपनी माताओं तथा यहिंगों को सुनायां करते थे। इस प्रकार दनके बास शाताओं की दिन मति दिन इंडि. होती जाती थी।

माठा क्यांनी देनी इस प्रकार व्यपने पुत्र की धार्मिक नात तीका देन देन कर अपने इदय में फूक्षी म समाठी की। पास पढ़ीस की दिवसी भी शाय उनके पास चा चा कर धनके वभाई देती हाई कहा करती थी—

"हे करती ! तू बड़ी भाग्यवधी है कि सुसको ऐसा बनमोक्ष काल मिला है। भगवान् सभी को ऐसा खड़का है। कड़का क्या है, साहात् ऋषि का बन्तार है।'

कपने पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी बार्वे सुनकर तथा करकी महुद्धी अर्थासमक बार्वे सुन कर तकका हराय कास्त्रम्य पुताकित को वठवा था। इससे वह दुगने करमाह से रात दिस बातक के हृदन में सदान्धार के बीत बोर्टी प्रति भी। तकर कनके ह्वारा बोधा हुआ बीज बातुकूक मूमि तथा वातावरणा में बांकुरित होकर एक घरसेत निशाला हुक का रूप भारण करने की तम्मादी कर रहा था।

बारतब में इसार चरिजनायक ने जो कपने जीवन में कपमा निर्माण करके कस्य स्माजों जीवों का कस्याया किया इसका बादि कारण करको माता तक्सीवेदी द्वारा चारिन्छक ओवन में वी हुई रिक्ता ही थी। प्रत्येक माता का यह कर्तव्य है कि बह चपने वाहक का उद्योगकार निर्माण करे जिस प्रकार माता क्रकीवेदी ने सोक्षमका को बनाया था। e

#### विद्यारम्भ

संपर्श्वहकारख कम्मवियारख.

मवसमुद्रतारसत्तरसः ।

विद्यवाणि ग्रमस्समि स्वप्यस्तमि, सम्मामेक्स्वसम्बद्धमा

को सम्बन्धि वया सुक्ष की कारब, कर्मी को नय करने बाकी संसार करी समुद्र सं शार कर इस योग्य बना देशी दें कि वह भीरों को भी छार सके स्वर्ध थीर सोंह को प्राप्त करने वाकी सन्द्र की मक्तरक बस जिनकारी की से नमस्कार करता है।

भारता भारतन हात का संबार है, किन्द्र इसका वह हात हात हात है। इस हो के सावरण से क्षा हात है। इस संसार में भावर पह जीव जो हुळा धन सम्मति बता सामर्थ्य भावि मन तथा भारत चगमों हारा माण करता है वह सब रागीर बट्टने पर यदी पढ़ पढ़ जाते हैं। इसरे जन्म में साम मदी जाते। किन्द्र इस जनम में माण की हुई बिचा भाग्ने जन्म में माब जाती है और मण्ड होने का निमित्त माण होने ही पढ़ट हा जाती है। इसी जिने बिहानों ने बिचा माण करने को धन पाण करने से कम मारवप्यूणें नहीं माना है। ग्रीसा कि प्रवातक में ٧¢

मजरामरवत्प्राही विद्यामर्थम चिन्तवेत् । गडीत इव केशोप मृत्यना धर्ममाचरेत ॥

बुक्तिसान् प्रदय को चाहिये कि वह विद्या तथा वन की माप्त करने के लिये धराने को कमी चुन, न होने वाक्षा सना समार मान से । (क्लॉकि देशा साथ केवे से विद्या तथा वन शहर करने में बस्साब बना रहेगा)। किन्तु वर्ध का चावरच वह समय कर करे कि सूखु वै चाकर मेरे केशों को प्रकृष किया है। (नवोंकि प्रदूप सन्त समय में सवरव ही वर्ताक्षक करना नाइता है)।

यह पीछे नवका दिया गया है कि यालक के गर्म में कावे हैं। माता की शिका कारम्भ हो जाती है को पांच धर्य की बान वर्क चलती है। उसके परचात् दो तीन वर्ष तक पिता की शिका चक्रती है। प्राचीन काम में पिता की शिक्षा को विशेष महरव दिया जाता था और यह सात वर्ष की चायु तक पलती थी। अकरारम्म कराना तथा अपनी मातुमापा का क्रिकने पढने योग्य बान करा देना पित शिक्षा के बान्तर्गत था। किन्त एस प्राचीम काल में भी इस अक्टरारम्भ के कार्य को पिता के द्वारा न किया जाकर कम्य शुक्कों द्वारा कराया जाता हका पाते हैं। वो भी यह शिका पिता की देख रेख में होती थी। इस किये भी इसे पिए शिक्षा कहा जाता था। इसके परचात बालक का बिरोप भव्ययम के सिवे किसी गुरुकुक भवना तक्षरिका जैसे किरन विद्यालय में मेज दिया जाता वा। प्राचीन सारत में कसी २ योग्य गुरु व्यर्थ भी बोम्य शिष्यों की तलाश में कुमा करते थे। बैसे कि बागाक्य द्वारा बन्द्रगुप्त को उसके मांग पिता से मांगने कार्दि की कनेक क्याएं हमारे शास्त्रों में नरी पत्नी हैं। भस्त वसी परिपाटी का भनुसरण करके हमारे वरित्र नागक भी सोहनहास की का सारवें वर्ष में भवारतम्म क्रिया गया ।

यह संवन् १६१३ विक्रमी क्रमण सन् १५३६ की घटना है। इस समय ग्रहर नाम बाले मारतीय स्वतंत्रता के प्रयम युद्ध में एक वर्ष की देर थी। सहाराजा रयाबीय सिंह का जन १८३६ में स्वर्गवास हो जाने पर प्रथम सिक्स नद के वाद पैताब के रासन में माच १८४६ से बंघे जो का प्रवेश हो गया था। किन्तु जनवरी १८४८ में लाड बलहीशी के भारत का गवर्नर खेनेरल बन कर भारत कामे पर द्वितीय सिक्त युद्ध हुआ। इस भुद्ध के वाद लाई अलहीजी से २६ मार्च सन १८४६ को पंजाब से भरपबयस्क वसीपसिंह के शासन को समाप्त करके वसे त्रिटिश मारत में मिला शिया। इसी यप सन् १८४६ इस्वी व्यवका संवत १६०६ में हमारे परित्रतायक भी सोहनशाक्ष भी का अन्म इमा था। इस घटना के साव वर्ष भाव सन् १०४६ ईस्यी भवना संबत् १८१३ में कथित रावर से एक वर्ष पूर्व जनका भक्तरम्भ संस्कार किया गया । सम्बद्धियास पर दो इस राज्य परिवर्शन का सैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा।

सांस शाह मधुरावास की के यहां सूत बहुत यहत है। यहत पर में बारों और सामन का समुद्र व्यावा पढ़ रहा है। नीकर बातन का समुद्र व्यावा पढ़ रहा है। नीकर बातन कर रहे हैं। यर का यह सातवर्गिय वासक सभी के हुये को केंद्र बन रहा है। यह बातक का बढ़ा मार्द्र शिवदयास भी स्थाव स्थाविक रहा है। यह बातक सहा बढ़ा मार्द्र शिवदयास भी स्थाव स्थाविक समझ है। बातक स्थाव पढ़ा सामन की सामा का स्थाविक समझ पढ़ा है। उसके प्रकार का समझ की सामा वा रही है। वसके रहा दे सामन वात रहा है। उसके स्थाव का सामन की सामा वा रही है। वसके स्थाव की सामन की सामा का रही है। वसके स्थाव की सामन क

ब्याकर माता तथा पिता को नमस्कार किया। माता मे उसकी बारीबीर देकर प्रेम सहित उसके माने पर विजयसूचक विकड जगाया और इससे कहा

"हे बेटा सोइनसास ! हुन लूब मन लगाइन ऐसी विधा पड़ों कि किससे तुम देश समाज तथा जाति में मदजीवन एवं नदीन घरसाइ इत्यम करके व्ययना दया दखरों का क्रम्याय कर सकी ।

यह आरीर्वाद देवे समय इस माठा को यह क्या पठा या कि काज में बाबक को बो हुछ आरीर्वाद दे रही है यह बाजक भविष्य में उससे भी श्राधिक प्रप्रति करेगा।

नाकक को भारतन्त्र समारोहपूर्वक गाबे वाबे के साव पाठरात्वा वापा गया । यहाँ उसकी पट्टी का पोवन किया गया और उसके सामियों को मिछान दिया गया। इस प्रकार बाक्षक सोइनसाब अपने बीवन में प्रथम बार पाठशाबा आया । बसने सोस्साद पाठशासा में प्रवेश कर सम्यापक के चरणों में सपना मस्तक सुकाया और कहा

सोइन-गुरु बी प्रयाम ।

कपने मबीन दिख्य का इतना सरक तवा विसमपूर्य म्बनदार देख कर गृह भी का द्वरप भानम्ब से मर गवा। बन्होंने व्यपने नदील हात्र की श्रेम सहित पीठ बपवपा कर रस से स्ट्रा

गुरु की-करत ! तुम शीप्र विचा सन्पादम करके वरास्वी बनो ।

गुद की ने इस प्रकार द्वाम भारतीर्वाद देवर दक्ते की या या इ है यानि पड़ी पर किस कर दे दिने । किना नदीन

विचारम्म ४१

द्वात्र ने हुत्त सिनटों में ही इनकी सुन्दर सुम्दर कफ्रों में नकत करके पट्टी फिर गुरु जी को दिलसावे हुए कहा

'गुरु की यह तो मुक्ते यात हो गए। भव भाप मुक्ते भगसे भक्तर बतला दें।'

गुरु बी को बाकक की पेसी तीक्य युद्धि पर यहा कारकरें हुका। उन्होंने ससकी वस्ती पर कामके कक्षर क्षिण दिए और उसे कस्यन्त प्रेमपुकक सावचानी से पड़ाने करो।

कासक ने कामनी शीप्त युद्धि के यक पर कुछ ही दिनों में बयानावा को समाप्त कर किया किस से गुढ़ की कास्पन्त अपन होकर बाक्क की ठीएला बुद्धि की प्रशंखा करन जगे तथा काम कामी से बोले

'अइको तुमको भी इस सोइनआल के समान होशियार बनना चाहिये।"

बनना बाहिये।"

बाद्यक छोइनखाल केबळ बुद्धिमान ही नहीं घरण महाग बाद्यक छोइनखाल केबळ बुद्धिमान ही नहीं घरण महाग बराज हुदय भी था। बहु धपने कमजोर छहपाठियों को पहापा भी करता वा चीर कनके पठन कार्य में पूरी महायता

दिया करता था।

रिया करता या ।

दसके सहपाठियों में जो बरित होते बनको तथा पीड़ित विधारियों को यह समय समय पर कारियों पुरुक्त स्केट करान व्यास तथा बरूत मादि मसावायुक्त के विधा करता या। जान पान की बलुए जो हुन्न बहु पर से पाठराला ले बाता अपने सहपाठियों में बांट कर जाया करता था। साता पिया से समय समय पर करें के लिये जो पैसे मिला करते से कर्षों बहु स्वयं ज्या कर एके समने सहपाठियों को है χę

मास में चपने चम्यापक तथा सभी सहपाठियों का वियपात्र वन बैठा। साम ही बह भापने बुद्धिवस सवा अनेक सहरायों के कारण सफ्जाचा पर सफलता शास्त्र करने लगा। वासक सोहनसात ने शीध ही 'हिन्दी वास्र शिक्षा की

चपने इन्हों गुर्खों के कारण वासक सोहनसास इस ही

प्रपाताषार्य भी सोहनहाल भी

समाप्त बरके बूसरी पुरतक पढ़नी भारम्म की। हुक ही वर्षी

के परिमान के बाद उसकी दिल्ली तथा हिसान में बहुत अच्छी गति हो गई।

\_

### पित शिचा

माता शत्रु पिता वैरी, मेन बालो न पाठितः। न शोमते समामध्ये, इंसमध्ये बको यया॥

को सला रिवा घरनी संवान को शिका नहीं हैठे वह घरणी संवान के शत्रु दृश्चित है। वह छमा में कसी प्रकार चन्के वहीं काले विच प्रकार दुखीं में बगुवा।

संसार में पिवा पुत्र का बार्वालाप को नित्य होता ही रहता है रुक्त वत बातों में प्राय सारमूव करब हुक भी नहीं होता। यदि बाहक होटा हो वो पिवा वसके सिक्तीना समस्त कर वससे बारमा भन बहुबाते हैं भयका बतक भन बहुबाते हैं। भवत्य इस प्रकार के मार्वाक्षण में व्यवस्था हुड़ कपट तथा बोग की हुदि करने बाली बातें हो स्विक्त होती हैं। यदि बालक बढ़ा हो बाता है वो पिवा पुत्र के बार्वालाय का बिपय मार्था गुहुत्य सम्बन्धी बच्चों होती है। प्राय- पिवा पुत्र के मार्वालाय में बालुकरण करने वोग्य पदा प्रत्येक क्यक्ति के शिका महत्व करने बोग बालों के बमाप ही होता है।

देसे प्रत्येक बासक में स्वामाविक कसुकता तथा विद्यासा होती है। वह बादता है कि मुन्ते संसार मर की वस्तुओं का 75

द्वान प्राप्त हो का**ने** । सभी बाइक प्रथम व्यपने पिता को सर्वेद्य समस कर बनसे बानेक प्रकार के ऐसे प्रश्न किया करते हैं किनसे उनका हान बढ़े। फिन्दू प्राय पिता या तो हान सम्पन्न मही दोरे अथवा यदि बद पढ़े दिस्ते भी दोते हैं तो अपने निजी कार्यों के कारण बच्चों के प्रश्नों की कोर प्यान नहीं देते। प्राय पिता तो अनपड़ अववा कम पड़े ही होते हैं और वह अपने पत्र के प्रश्नों पर अपनी अज्ञता को छिपाते हुए बसे मिनक दिया करते हैं। यहत से बिहान पिता भी अपने अवसी के साथ बार्ताबाप करने को समय का बापब्यय समझ कर उसे धमका कर भुप करा देते हैं। इस से बच्चे के बास्मा को भारी भक्का बगता है और अपने भरमों का उत्तर न पाने से कमरा उसकी स्मरण राज्य मी चीया हो जाती है तथा इसकी भाषी कार्ति एक बावी है। किन्तु शास्त्रक वृद्धिमान पिता अपने मंद हुकि बाह्यक को भी सरस भाषा में नई नई बार्व बदका कर इसकी स्मरण शक्ति बढाते रहते हैं। किन्त इस कार्य के किये पह आवर्यक है कि पिता अपने पत्र को समारने के पूर्व प्रथम स्वयं सुपरे ।

नीचे की पंक्तियों में यक पसे ही पिता के अपने पुत्र के साब संबाद की दिया बादा है, जिसने प्रापने पुत्र के सन में बास्यन्त होटी बायु में ही ऐसी शिका हर्त्यंगम कर दी बी बिससे बाद में वह बासक काने क्सकर एक महाव पुरुप बन कर कामर क्षेति का सम्पादन कर सका । बास्तव में दिस पितृ शिक्षा का वर्णन इस प्र'व के पित्रक्षे पूर्वों में किया जा चुका है. रुसका प्रति चास्तविक रूप दा ।

इरामन एक प्रदूर सुन्नि वा चुकी है। होन वान कपने कपने कार्यों से निवृत्त होकर अपने अपने पूर्वे को वा खेहें। जैन

पिष्ठ शिका ¥£

गृहसिया अपने चक्की चून्हें के कार्य को समाप्त कर चुड़ी है। भवैन गृहसियां भी इन्ह दो अपने अपने परिवार वाली को भोजन करा चुड़ी हैं और कुछ मोजन कराने की उपारी में हैं। शाह मधुरादासकी दो दिवामोत्री भेदी। अवएय वह दो भोबन क्सी का समाप्त कर एक बार अपनी वृकान पर और भी हो काप हैं। इस समय वह बापने सजे सजाये कमर में एक भारामकुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। धनके चेहरे से गम्भीरता तथा बुद्धिमत्ता प्रकट हो रही है। इसी समय एक बालक ने कमरे में प्रवेश किया । बालक कारमना स्वस्य सुदीख तथा सुन्दर था। उसकी चायु खगमग सात वर्ष की थी। इसने चाते ही पिता मधुरादास की के वरखों में अपना मस्तक मुझा कर प्रकास किया । पिता ने भी प्रेसपूर्वक इसके भरतक पर द्वास फेरते दूसे वसे कठाकर सपनी गोद में विद्या

क्रिया। इसके परचात उन्होंने इससे पृक्षा-पिता-चेदा सोइन ! तुन्हारा अपनी पाठशाका में मन

वो खगता है १ सोधन-इं पिवाडी ! मेरा तो बढ़ां खुद मन सगता है ?

पिसा—चेटा हुम्हारे शि**षक की**न **हैं** ?

सोदम-पद विद्वाम, सुद्यी सच्चरित्र तथा पुद्धिमान् महाया है।

पिता--वनके बोजने की शैक्षी तबा बमका बाब बबन बैसा

81 सोडन- दनकी वाणी अस्वन्त मधुर तथा सरस है। वह किसी के साथ भी बिना निवारे अविवेक से मही बोलते। बह स्वभाव से कारवन्त गम्मीर हैं। वह किसी को नीवा विकासते

की इच्छा नहीं रखते। बच वह बोसते हैं तो सुनने वासे का इदय उनके प्रति मदा से परिपूष हो जाता है। वह किसी का सी म तो अपसान बरते हैं और न क्यहास। वह इस प्रकार की सुन्दर नीतिसक शिका को हैं जिसे इस मखी प्रकार समग्र सकें।

पिता—नेटा क्या तुम यइ वतता सकते हो कि सुम वहां किस किए जाते हो ?

सोइन—क्यों नहीं पिताशी ! काप मुझे वहां विदान् बनाने तथा स्यवहार नीति का सम्यक् प्रकार से द्वान करान के क्षिये मेजते हैं।

पिता---यदि तुम्हारे शिश्वक सदाचाररव्रित होते तो क्या होता ?

सोहन-धन तो यहुत ही चुरा होता। हम स्थवहारकुराक तथा सहान्यारी ननने के स्थान पर कविवेकी सहान्यारहील सहस्रक तथा धन्य सन्ध बनते।

पिया— मध्या नेटा! इस दर्शत से हम ग्रुमको एक बचम रिखा देते हैं। यह नात स्मरण रक्ती कि किस मकार संसार में सम्बद्धा आप्त करने के किये क्यवहार नीति का क्षात आवारणक है नदी मनार कामके कम्म में नव्यन गति आप्त करे के क्षिये वर्ग तत्व दक्षा पर्म मीति का क्षात आप्त करना भी परम आवारणक है। किम मकार समुखार की ग्रिखा से क्यवहार मीति का कान दोशा है, वसी मनार परमव नेयाकन पर्म मीति का सम्बद्धान सम्मेश शुरू से ही अस्त दोशा है।

सोहन-पिता भी । इम दोनों में कितना धम्तर ै 📍

पितृ शिक्षाः पिताः---

पिता—स्वबहार की शिका तथा पर्ने शिका इन दोनों में बढ़ा मारी कन्तर है। स्वबहार शिका विस्त्रीर तथा कांच के दुक्ते के समान है, किन्तु पर्ने शिका कामूल्य कौलुनमस्त्रि के समान है।

तमान हो।
सोइत्साक्ष--पिताजी। सापका कवन यथायं हैं। सर्मे
पित्रा वास्तव में व्यवहार शित्रा से स्रिपक महत्वपूर्य होती
हैं। भापने मुझे अनेक वार संसार के अनन्त हुन्तों के विषय
में वर्गताया है। पनसे पार पाने से स्तिये तो केवल पर्ने पित्रा हैं। स्वापक हो सक्सी हैं। पिताजी। साप मुझे क्या कर यह वरतावें कि वह भेयकर पर्ने शिक्षा किस मकार के गुरू से मिस सकसी हैं।

पिवा-धम गुरु वीन प्रकार के होते हैं-

पक पत्थर के समान दूसरे काराज के समान वधा वीसरे

कार के समान। सोहन-पिताओं इपा कर मुक्ते तीनों के अक्य प्रमुक्

वतकाइये। पिता-को गुरु कविवेकी वंसी भूद, गुण्य रूप से पाप

ापता—जा गुरु भावनका यून स्था कु , गुफ तस्य से पाए कार्य में होते हुन बाता कपने स्था के हिए पुरि के हिस्से कोरी प्राचा देने बाता स्थाणी दोते हुए भी गृहरण के समान कार्य करने बाता कारस्य में कुट कलवा कर बड़ा बनने बाता तथा स्था के ही गुखह तथा पम का उक्तार समस्ता हो बस गुरु की एक्सर के ममान करते हैं। देशा गुरु न तो चपना करवाण कर सकता है और न शिष्य का। बह संसार रूपी समुद्र में स्वयं हुवते हुए अपने शिष्यों तथा सहायकों को भी के इवते हैं। ६२ को गुरु महुना किये हुए वर्तों को बारबार भंग करता ही

कमुद्भा तथा प्रतिकृत परिवहीं से बसाबमान हो जाता हो कालपाल में कासकत हो तथा सगवत काहा का चारवार कल्क्षंपन करवा हो वह काराज के समान कहजावा है। ऐसा स्यक्ति थोड़े बहुत पुरय का चपार्जन करके देवगति का वो प्राप्त कर सकता है किन्तु यह अपने अथवा बूसरे के आत्मा का करवाया सामन नहीं कर सकता। बास्तव में परधर तथा काराज के समान दोनों ही प्रकार के गुरु कर्यापराध की प्रका श करते हैं।

जो गुढ़ संमार रूपी समुद्र में साथ नाविक बन कर शिष्सी को सदर्म रूपी नाव में बिठबा कर अक्तबनों को पार करते हैं वह काछ के समान काकाते हैं। वह तत्व ज्ञान का भेद स्व तका पर का मेव कोकाकोक विचार संसार के स्वरूप, कम बंध के कारण तथा वससे बचने तथा मुक्त होने के प्रपाय व्यपने काष्यय हारा दूसरों की वतकाया करते हैं। जिस प्रकार काठ की माच रूपये पारे होती हुई अपने कम्बर बैठे हुए प्रकिती की भी सर्राष्ट्रत रूप से पार कर देती है असी प्रकार यह गुरु भी करते हैं। जिस अकार इस प्रत्येक बस्तु वचन से बचन चाहरी हैं, बसी मकार इसकी गुद्ध भी बच्चम से बच्चम बमाना चाहिये ।

सोदनकाल-पिता की ! कांग्र के समाज कराम गुरु के कदाय मुक्ते और मी समम्ब कर बढ़ताइचे जिससे मरे जैसा कवीन बाइफ क्लको अच्छी वरह समस सके।

पिता--जिनेरवर भगवान् की काकानुसार पूर्ण रूप से स्वयं चलने तथा दूसरों को चछाने बाखे कनक तथा कामिशी से सब मकार से द्रव्य तथा मान से क्याने काले स्थानी निर्दाद तथा

निर्दोप भाषार खेने वासे बाईस परीपड़ों के विजेता. श्रमारील इन्द्रियों का इसन करने बाखे निरारंमी जिवेन्द्रिय रावितन

सिद्धान्तों के जान कार्यों में लगे रहने वाले नियम तथा भर्म की रहा के किये शरीर का निर्वाह करने वाले अविज्ञा पर दह रहने वाले, रात्रिको बाहार तो क्या कल तक महस्य न करने गाने सब पर धमान भाव रखते बाखे बिना किमी में राग रखे

सस्य मार्गेका उपवेश देने वाले प्राणि मात्र की रचा करने वासे मुलवश्चिका का मुल पर घारण करने वासे कर्णे को सहन करने बासे गुरु ही सर्व भेष्ठ होते हैं। बेटा ! गुरुकों के

यह गुग्र हुमको संकिप्त रूप में बदकाय गए है। बागम म बी में इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जब हुस को मविप्य में उनका द्वान होगा दो तुमको विरोप दस्त का बोध

होगा । सोइनकाक-पिता भी । चापने संदोप में भी को अत्यन्त

ज्ययोगी तथा कल्यायाकारी ज्ञान सुने दिया है पस पर में

निरम्तर भनन इरता रहुंगा।

## सत्य में निष्ठा

पुरिसा सण्यमेव समिनिजाणाहि सन्देनमाए से स्वहिए से।

मेहाकी मार करिंक छहिते

भम्ममादाय सेय समग्रुपस्सति ॥ व्याचारांग द्सरा व्याच्यान वर्षे स्य १

है पुरुष ! साम को सबी सांति काम । बसकी सान्ति के किये कोण कर सराम कर । साम के सान्त्र होने कर बस में कार्य सान्त्र की उपियान कर सर्वाद बस पर पूर्वपा मानाव्य कर । को इसिन्तर्स हैसा करता है नई पूलु पर विकल माझ करता है यहां कर ने बार्य

केवर व व चवा करवीवाकारी गरि को प्रस्त करता है।

इस पाठ में कितना गमीर रहस्य है। इन से यह स्वर्ट व्यक्ति निकल्यों है कि सस्य के बिना कारसा का करवाता होना

चसम्मव है। यमें क्षी कराचि सत्य से होती है। 'सत्यादमों उत्प्रशसे'

साव से वर्ग बताब बीठा है।

जेनागर्मों में सस्य को इतना चांचक सङ्ख्य दिया गया है कि यहि चांचार्य तपाच्याय चाहि चपने बीयन में एक बार भी सस्य में निशा ६४ असस्य बोज हैं हो वह बायु पर्यंत इस पद के लिये बयोग्य माने बाले हैं। असरोग एक है कि किस्त कील के सम्बन्ध प्राप्तकार

माने बावे हैं। सार्यास पह है कि किस बीव ने सत्य की पूछवपा भारापना कर क्षी उसका भारमकरपाय स्वयमेन हो बाता है। भार हरि में भी पड़ी कहा है कि

### सस्य चेचपसा किं।

को सत्पवादी है बसे चन्द्र किसी कर को सावद्रवकता नहीं है। जैनियों के आज्यान्तर ही वर्षों में भी सत्य को प्रथक् वप माना गया है। संसाद के सभी काय सत्य के आधार पर पत्न रहे हैं। जिसके श्रीवन में सत्य नहीं होगा वह कभी भी महापुरूप नहीं

बन सकता। बातामों तथा इतिहास का काम्ययन करते से तो यहां तक का पता बक्षता है कि समी महायुक्तों का जीवन बाल्यावस्वा से ही सत्य के रता में रंगा होता है। हमारे बरिजनायक की बाल्याबस्वा से भी इसी बात का समर्थन होता है। वन्हें बाल्या पत्या में ही सत्य से सत्यिष्क प्रेम था। सत्य के पति उनका प्रेम उनकी वाल्यावस्वा से क्षेकर कनके बात्मा में कन्त ठक चिर त्यापी रहा वरन आपु के साथ साथ उसमें दिन प्रति दिन बिर्म

री होती गई। भी सोहतस्त्राल की का चाइरारम्म हुए कठिनता से एक वर्ष पीठा वा कि संबन् १९१४ को चारियम हुएकर पत्त में एक दिन सोहतत्त्राल की अपने बाल सकाओं के साथ बुद्ध केल केल रहे

ये। शेव लेत में गंद की कावरवकता पड़ी। सोहनस्रात ने भपने वाल मलाकों से कहा— "तुम तनिक पादिर उद्देशे। में पर के मन्दर से गेंद क्षेत्रर

"तुम तलिङ पादिर ठहरो । मैं घर के अन्तर से गेंद क्षेक अभी बाता हूं।"

चास्तु यह वास सकाओं श्रे वाहिर सावा करके पर में गेंद साते वहे गया सोहनतासकी वाहक तो येहा चतरव वास मुसम् चंचसता छनमें इस नहीं थी। बाखसकाओं के बाहिर सबे होते के कारण उनके मन में इस जल्दीवाची भी थी। फिर ठनको स्वयं भी सेख-की तमंग कम नहीं थी। धातपव येसी भवस्था में किसी भी बातक द्वारा ध्यवस्थित हुंग से कार्य नहीं किया जा सकता। बाह्यसत्ताओं से बूट बर यह दौड़ते हुए घर के करूर पहुंचे। इस समय कमरे में कोई भी नहीं या कीर गेंद द्मक्रमारी में रक्तनी हुइ भी। द्मतपत्र द्मलमारी में से शीप्रवा पूर्वक गेंद निकासते हुए बनके हाथ से बालमारी में से निक्स कर एक पेसा चमूहन दर्पण गिर कर दृढ गमा जिस स पद्मापात अववा अवरंग रोग ठीक हो जाता था। इसीखिये बस शीरों को पद्मापात वर्षख ( Paralysis Glass ) कहा जाता था। यदि किसी पद्माचात वाझे रोगी का मुख टेड्रा हो जाता हा दो उस दर्पेय को दिक्साने से उसका मूल ठीक हा जाता मा। वह गेंद्र के पास बसी बाल्मारी में रक्का हुका था। शीरा। अरदीवाजी में उन से मूमि पर गिर पड़ा और गिरते ही टूट गया। सोइनसास जी उस शीरो के दुकड़ों को वही एकत्रित करके बिना किसी से कुछ भी कहे हुए अपने बाह्यसत्ताओं के पास चन्ने भाप और लेल में भग गए।

٩Ģ

इन्ह्य समय के वपरांत जब शाह सञ्चातवास जी कमरे में बाए तो वन्होंने बस दर्पया क टूटे हुए टुकड़ों को बेला र्हम यटना से बनको अस्यपिक कोड़ हुआ।

र्वयं बातव में इवना मुख्यबान् वा कि इस महान् वैज्ञां निक पुगर्ने मी बेसा वरण मिलाना ससम्भव नहीं हो अध्यय्व किंत सहस्य है। किर यह तो सब से खगमा सी वर्ष पूर्व की भटना है। वस समय को ऐसी बस्तु का मान्त्र होना अध्यय्व ही किंतन समस्त्र बाता था। वह दर्वया भी उनको किसी समिज सत्य में मिछा

कैंप्टेन से मिछा या जिसे कहोंने सेना सक्दित किसी मारी
धापित में पढ़ जाने पर सहायता दी थी। उसी से मसन्त होकर
एस कैंप्टेन ने शाह मधुरादासाजी को वह शीरात दिया या। शाह
मधुरादासामी ने दूपरा टूटने के विषय में घर के समी मीकर
वाकरों से पूला कि दूपरा हिस्त होड़ा है। किन्तु देपरी नौकर
क्या क्यार देते ? कहों तो उसके विषय में इक भी पता
नहीं या। उन्होंने शाह मधुरादास भी से केक्स यही कहा
कि इस विषय में उनको इस मी पता नहीं। इन्होंने
वर्षय केविय में सन प्रकार से अपनी अनमिताता स्वरंग

या और यह सदा प्रसन रहा करते में फिन्त नौकरों के

उस उत्तर से उनके नित्य प्रसन्न रहने वासे मुल पर वनिक कोष की फलक था गई, जिससे उनका मुलगबदक्ष कोच से साल हो गया। उनके नेत्र भी कोच से लाख हो गए. किन्हें देलकर पर के नौकर पाकर सब धर धर कापने सरे और स्व किर्क्तम्पविमृद दोकर दीनवामरी दृष्टि से मसुरादासजी की भोर देखने सर्गे। राह मधुरादामजी नौकरों से शीरों के विषय में प्रस्तास का ही रहे थे कि तब तक बादिर से सोइनक्षालजी ने भी भाकर कमरे में प्रदेश किया । इस प्रश्य को देखकर उस मुद्धिमान बाह्यक को यह समम्बर्त में वनिक भी देर नहीं खगी कि यह साख कांड तमी दपल के कारख हो रहा है। सोक्नमाखकी मन में सोचने क्षरे 'कि पिताकी इस समय कोच में हैं। पदि में इन से इस समय सही सही घटना ड्यूगा हो निरूपय संपद्द मरे इत्पर चांचक कुपित होंग और यह भी मन्भय हैं कि क्रोच के तेत में मरे को चार थलाइ भी सगा दें। क्रिन्तु पद में पुर रहा हो न

प्रचाताचार्य भी सोहनदास भी

वाने इन निर्दोप नौकरों का किस चापचि का सामना करना पड़े। यदि मैं अपने अपराध के कारण उनको इयह मिलते बेख् तो यह महाम् बन्याय होगा यरन सहा पाप होगा । पूत्र-भीय माठाशी तथा परम पुत्रनीय गुढ्जी ने भी मुक्ते बार बार यही शिका दी है कि "वस्से ! भूक कर भी अपने अपराम की दूसर पर मत बालो । जो स्यक्ति सब के वशीमृत होकर अपना अपराप इसरों पर बालता है पसे श्रद्धांचरण होते हुए मी हमी प्रकार सिच्या कर्त्राक लग कर तील व्यवसानित होते हुए हु क दुशना दहता है हैसा परम सती सीता तथा बाह्यना

٩c

वैवी को उठामा पक्षा था।" इस प्रकार विचार करके अनुका पापभीक कारमा व्यपने पिता भी को चर्सी समय सस्य घटना सुनाने के क्रिये स्या**ड्स** हो पठा। प्रवृति चागे बढ़कर नक्षतापुत्रक मन्द् स्यर से चपने पिता भी से स्वता।

'पिता जी ! काप इस निर्दोष नौकरों को कुछ भी स करें । इसमें इनका सेरामात्र मी बाप नहीं है।"

पिवा-सोइमलाज ! क्या हुम क्वला सकते हो कि यह किसका व्यवस्थ है ?

साइन-जी में बदशा सकता हूं। अपराधी आपके सामने

नदा है। साप उसे जो बाहें कठोर से कठोर इंड हैं।

यह सुनकर शाह मधुरादास जी मे कारचयपकित होकर सोतनसास जी से करा-

पिवा-में वो गहां नीकरों के चविरिक चन्य किसी को मी

नदी देखवा।

मोइन--पिता की क्या मौकर ही सदा व्यवस्थ करते हैं ?

क्या इससे कमी भूस नहीं होती ? भाज में भन्नमारी में से गेंद निकाल रहा था कि शीवता के कारण वपण समसे गिर गया भौर गिरते ही टट गया। भाष इस अपराध का की बाहें असे

सन्य में निप्रा

पुत्र की इस प्रकार की निर्मीकता सस्यप्रियता तथा दहता देगकर शाह मधुरावास अ का कोच पानी पानी होगया और उनको कोच के स्थान पर पैसी भारी प्रसन्नता हुई कि चन्होंने

बंद वें जिससे में भविष्य में ऐसा अपराध त कर ।

मोदनसाम को गोद में घठा कर उसे प्यार करते हुए कहा---"मटा यति तुमर्मे यह गुरू सदा इसी प्रकार बने रहे तो

ऐमे २ सहस्र इपहाँ के इट जाने पर भी अभे दुल न होता। सुमे वा इपहा की क्येशा संस्थितित बेटा कविक प्यारा है।"

भीकर चाकर तो सोइनसाल जी 📽 इस स्पवधार से एक इस

भवाक् रह गए।

### पवित्र हास्य

तुल्लसी निव मन कां विद्या, क्याह्न कडिये नांकि। सुनि मिडिलैडें छोग सब, बॉटिन लेडें ताकि॥

सुबसीदाय वी कहते हैं कि कार्य अब का यह किसी को भी नहीं बठकाला चाहिने क्योंकि बसको भुगकर अब खोग देंगी उदाये हैं बसमें भाग केवर कोरणा कोई नहीं।

किन्तु नीचे यक ऐसी घटना वी बाती है, जिसमें किसी के कप्ट को बिना मुने दी उसके साथ पवित्र द्वास्य चरके धसके कप्ट को दूर किया गया है।

बसन्त पत्रमी का दिन है। सरही कहा के की पड़ रही हैं
निस्से वृंति कर-कर बोबने जाते हैं किन्तु बसन्त के कारण
नोम सरही पर भ्यान म देकर कारण असन दिवालाई है रहे
हैं। इस निर्देश बाबार में बाब जियर देनों करर करने तु को मोम विज्ञाई हे रही है। बाकिकार तथा अविदान बसती साही
पहिने तथा गढ़े में बसती हुए हैं बाले सरही के पुल्यार गते में में पहिने ममुनित म है इसर बयर भूम रही हैं। पूड़वी में मी
निसर देनों कर बसती पानी दिवालाई है रही है। बाक्क भी
सिर पर बसती तोषी पहिने बहुत हुए सभा रहे हैं। बाक्क भी सामने खबेशी सम्मता को तुष्क्र सममने शासे बॅटिझमैनों के हाम में भी वसंती रूमान खान स्थान पर दिसाहाई दे रहे हैं।

भगर के बाहिर हो प्रकृति देवी का सींदर्य अपने सम्पूर्ण रूप में किस चठा है। गेहूँ तथा करे की फिसर्से अपने मरपूर यौयन में होने के कारण करकों के अविरिक्त दर्शकों के मन को भी मुख कर रही हैं। वास्तव में कृषि प्रधान सारतवर्ष का इस पूरे वर्ष का सविष्य इन्हीं कसिकों पर निसर करता 🕻 । कोदों में फुट्सी हुई सर्सी दर्शकों के मन को सब से अधिक आकर्षित करके अपनी सुगन्ति से सब के मन को सोह रही है। शिशिर बातु में जिन पूर्वी के पुष्प पत्र सन्दर्शय के बद्द सी बसंदराज के भागमन के रुपसूच में नवीन रस, मधीन पत्ती तथा मधीन पुष्पी धे मुस्कित होकर ऋतराज बसंच का स्वागत करने को हैगार सबे हैं। स्ट्रुव के बालकों की दो प्रसम्रवा के क्या करने। धनको दो भाज वसंत की छुट्टी के कारण लेतों की सैर करते का अवसर मिस गवा है। सभी कड़के वो वो बार बार की टोकियां बना कर लेवों में घुम रहे हैं। इन में से कोई सरसों के फुल लोक पर है तो कोई काम की संबंध को कान में झगाए हुए हैं। कोई कोई बासक बुध के पत्ती को व्यर्थ है। सीव सीव कर फेंक्सा हुआ अपने बास सुस्रम अक्षान का परिचय हे रहा है। ऐसे समय दो बाह्यक एक कृपक के लेव में कुई के वास सबे हैं।

दोनों के सिर पर वसंबी होगी चमक रही है। शरीर पर भी वसंबी रग की कमीत होने के कारण उनकी सुम्बरता और भी कित करी है। दोनों बाकक महति का सौंदर्य देख कर कारणन मसम हो रहे हैं। पास में हुएक का एक केवस रहन हमा है, जो महा हुआ तथा करे कानों पर सिका हुआ है। वस में भिम जातीय नहीं की कमेक विकसियों भी बगी हुई कारने समारी की

प्रधानाचाय भी सोहनसास जी

दिरिया का गला फाइ फाइ कर बजान कर रही हैं। कंबल के पास एक जोड़ा च्या भी रजा हुमा है, जा उस कंबल भी प्यायण समानता कर रहा है। कारख कि जूता भी पर्याय हटा होने के कारख कानेक स्थानों पर सिला हुमा है। इच्छ कार्य से कही बहुत बूर लेत में अमय करता हुमा प्रसिख को देख देख कर प्रसार हुमा है। इच्छ कार्य भी मान कर्या के समान क्याय के मनस्वे कार सता है। यह कहते के नेत्रों से बहुत बूर है गिससे न या सहके पसे देख पाते हैं और म सक्य ही सहकों के उपियति का कोई मान है। एस समय पक कड़के ने वृतरे से क्याप्त

'मित्र सोइनसाल ! मेरी सम्मति में वो कृषक के साथ इस द्वास्य करना चाहिये। यति तु कहे तो में यह कंदल या बुवा कहीं द्विपा दू और विश्व कट देखें कि यह क्या कहता है तथा क्या करता है।"

सोहनवास— मित्र वार्धे ! सुने तुम्बारा मत्याव इस रूप में पत्यं व मही हैं । मैं से समानी माता जी तथा पूम्य पुरानों से सुमा हैं कि बूचरे की हानि करके सवता वस परेपानी में बाव हमा है कि बूचरे की हानि करके सवता वस परेपानी में बाव रूप को सार्व्यविधित करने होता है । इस प्रकार हंसी तथा इस करने से सार्वाय करने का चंद्र होता है । इस प्रकार हंसी हंसी में बावे हुए कमें रोते रोते हुए भी हुदने करित पर चार्वे हैं। विष् तुम को किसी का वपहास ही करने का रीक हो तो हम वसको एस मित्रार साम पहुँचाओं कि बतको जाम पहुँचाने बादे का किसी मकार भी पता न सम सके । इस प्रकार तुम वसको सार्व्य में बास कर किर कस पर बादे वितरत हों। पिदे दम वसका करना सा बूचा विचा शेरो हो मान को तुम को पदी प्रस्वक रूप से गाविकार का चारहास सुनने पहुँगे किन्तु पवित्र हास्य ७३ यदि पुत्र वसका झाम करोगे वो तुमको सक्य अम्बक्टाय से उसका शुम्र आरोबिंद मुनने को मिखेगा। यदि तुम्हारे सम में किमान को आरम्पर्य में बासने की बहुत इच्छा हो वो सो में

फिमान को भारपर्य में बासने की महुत इच्छा हो तो सो में प्रमक्षे यह पांच रुपये देता हूं। प्रम उनको खंकर किमान के जुतों के धन्तरुनी सर्विम माग में इस प्रकार रक्त हो कि एक में हो रुपये तथा तुमरे सूचे में बीन रुपये रक्ते आहें। फिन हिप कर देको कि क्या बमारा होता है।"

मित्र की यह बात मृत कर जारी सुसी से वक्कस पढ़ा और करने बता "गई, तुन्दारी यह बात बिन्कुक ठीक है। चन्छा पही करके देशे "

यह कह कर भारी ने सोहनसास के हाय से यह पांच रुपये बेकर मते में इस प्रकार रत्ने कि एक में हो तथा दूसरे जूने में चीन रुपये का गए। इस के पर्यान दोनों मित्र इपक की देशनी

देवने के द्विप पास की सार्वियों में विष गए।

पीरे बीर दोपहर दवा कीर इपक को मूल सवाने वागी।
वह सेव से वीट कर कुए पर बामा कीर काली दे ही बल फिट पर बाने की तप्पारी करने अगा। काली पेट ही बल फिट पर बाने की तप्पारी करने अगा। काली पट ही बल की को की पर बास दिया और बालने पर को किसी कठीर वस्तु का करों हुया। करने वसे कोई ठीकरी समस्त्र कर पर के क्या के करों हुया। करने वसे कोई ठीकरी समस्त्र कर पर के क्या के सुरी को पक्त कर काला यो क्या कर पर कर स्व में से क्या काली हुए को कपने निकल कर पूर्वी पर मार पढ़े। इस से क्ये वहा आरी बारवर्ष हुया। करका गरीर हुए से पुक्तित हो करा। वसने सीमानामूर्वक कर उपनी को करा कर कर कर कर हुए की

मस्तक से कगाया तथा हर्पपूरित नेत्रों से इसरे जुते में पैर

प्रधानाश्चाय भी सोइनलाझ जी

बाता तो उसके चंदर से तीन उपये निकार कर पृथ्वी पर गिर पढ़े। चाद तो उसे और भी चायिक चारवर्य हुमा। यह आर्व्यवर्क्टिक नेत्रों से वार्रों चार देखने समा कि उसे कोई दिखाई दे तार्वे किन्तु परे कोई मी नजर न चाया। जब उसे हो—

42

'करे भाई, जिसने मेरे साथ इंसी की हो यह बाकर जपने उपने से जावें। जब ठीन पार युक्ति पर भी कोई न काया तो बह हुपें में पिमोर हाकर इस कार्य को साकात इंस्पर की सीला समग्र कर हुपें से जावने लगा। उसने खाकारा की घोर दोनों हाब बोब कर उच्च सर से कहा

दि भंगवाम् । मुक्त जैसे पापी के परिवार की रक्षा करने के तिय तुन्दें त्वयं यहां तक बाता पड़ा । दे प्रमो ! मैं तुन्दारे इस बपकार का बदक्षा किस प्रकार दू गा। भगवम् ! इस पांच हपयों से मेरा चानक से हो साद कर मुखारा चल्न सावगा । तय तक मेरे बपने लेता का चनाल भी तम्मार हो शावेगा।"

इस प्रकार कहते कहते कुशक के नेत्रों से हुएँ के मांसू बहते लगे। इसके बाह बह किसास सम्बा बसते समाता हुआ। व्ययने सारे परिवार को वह सुसंबाद सुना कर सुसी बनाते के लिए अन्य अन्य देर रखता हुआ। पर की मोर बस पहा। घर पहुँच कर जब बसते व्यत परिवार की यह समाचार सुनावा यो बसका बहु मारा सरल परिवार इसको ईरवर का भी समस कर प्रविकास में हुबकर हुंबर का गुण्यानुवाद करके सक्या

कर आक्यरत म इसकर इरवर का गुव्यातुकाई करके सकत। बसक्त ममाने क्या म रामपारी के सन पर तो इस घटना का बहुत दवा प्रभाव पड़ा। इसने मित्र से क्या —

रामधारी- 'मित्र धन्य है तेरी युद्धि की ! तेरे वतकाये हुये कार्य से भाज हम कुमक तथा पसके परिवार के किए तो संबम्भ हो शहर बन वैते।"

w

पह सुनकर सोइनसाक्ष ने पचर दिया। सोइनद्वास-पारी ! एक इपक परिवार के क्षिप को क्या

पदित्र शस्य

यवि हम सवा इसी प्रकार के कार्य करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब एक दिन इस सारे संसार के किए भगवान बन णार्वेगे। इसक्रिये मित्र इस बात का प्यान रत्नो कि किसी की

हानि हैंसी में भी नहीं करनी चाहिये किन इसकी हैरान करना वो भीर भी वरी बात है।

इस पर वारी बोखा।

पारी— हो सित्र अब पेसा ही होगा।"

इस मकार दोनों भित्र कापस में बार्तकाय करते हुए तबा

बंगक में सच्चा वसन्त मना कर प्रसम्र सन से घर की चोर चन्ने ।

११

## भद्भुत न्याय

न्यायात्पत्रात् प्रविचयन्ति पदं न श्रीराः चीत दुवर न्यान के मार्ग से एक रह भी नहीं इस्ते ।

म्याच शान्ति का चाघार 🖁 । म्याच के बिना देश पर्व समास में शान्ति स्वापित नहीं की जा सकती। जब कोई स्यक्ति क्रापते से अभिक नक बाक्षे अवदा अभिक संघ रास्ति वासे क्यक्ति द्वारा पीड़ित होता है तो वह न्यायासय की रारण भेता है। किन्त भागकत के न्यायासर्वों की वृशा अस्यन्त शीवनीम हो गई है। सब जगह पुसकोरी, पश्चवात तथा भ्रष्टा-बार का बोब बाबा 🐍 जिससे घरमाबारी वधा सामनसम्बन स्पृष्टि हो वहाँ भी सफ्जवा प्राप्त करते हैं तथा निर्धन स्रोग बारवा बारों की बक्की में इस प्रकार पीसे शांते हैं कि वह फिर सदा के लिये गिर कठाना मूल बाते हैं। वसका यहाँ तक पतम होता है कि यह भरवाचार की धमकती मड़ी में बसते रहने में ही भारती रहा समस्तवे हैं। निर्भेत का कोई साथी नहीं होता। वदि कोई उसका कमी साब देता भी है तो सामनसम्पन क्पक्ति क्सको निर्मेन की सहायता करने से रोक बेता है। म्बायाक्षयों की बशा यह है कि बड़ों तथ्य का कामस्यक्ष निर्योग करने का व्यवकार न्यायापीशों को नहीं दिया जाता। जो कोई चाहुत न्याव ७७ मी चामिक गवाहों द्वारा वहिया सबूत देकर कासक का पेट सर

मी चापिक गवाहीं द्वारा बहिया सबूत बेकर काराज का पेट मर देता है वही सीसता है। चाज देश तबा समाज के लिये एक ही रीक्षी से काम लिया जाता है कि—

'सचाई गई माद में।'

·

न्यापालयों की एक होती यह भी है कि पेरियों की वारीकों को बार बार हुटा कर निर्धेनों का शिकार किया जाता है। इससे अच्छों अच्छों की आर्थिक दशा अस्तरत शोकतीय हो। जाती हैं और काकों किर अनिकदायुक्त अस्तावाशियों के हार्यों पिसना पहना है। पेरियों बारवार कहना कर नायनमन्यम अस्या पति साम बान पंक तथा मेद हारा निर्धेन क्यांकल के सबूद को तोड़ देता है। इस्हें कारखों से आन क्य स्वायालयों में स्थाय म होकर स्थाप के नाम पर माय आन्याय ही होता है। नहीं कर सकता। किन्तु न्यायालयों की यह दशा होते हुए भी कुछ क्यक्ति अपनी त्याय मुद्धि हारा ऐसा न्याय करते थे कि उनके कर्यों को मुनकर पहें बड़े न्यायाधीश दांतों तके चंगुली दवा केरी वे। यहां ह्यासमा ३० वर्ष पूर्व की एक ऐसी घटना का बचन किया जाता है, जिसमें एक नी वर्ष के बालक ने न्याय के बादरों को उपस्थित किया था। उस बालक ने विशेष कार्य भव किया कि उसने अपरास के कारण को हुद कर अपराधी को ही नहीं वरन उसके अन्दर वर्षमान अपराध होंचे को ही सहा के हिस्से नार करके कर पर हो नारकमय दशी से निकास कर स्वरोमय बना दिया। इस प्रकार के बाल न्यायाधीशों की

uc.

सम्बद्धियाल में एक सम्यस भेली के गृहस्य रहते थे जिनका नाम गुरुक्ष मल बा। आति से वह बरोहा बली थे। उनके परा पुत्र ये जिनमें से हो का विवाह हो कुछा था। उनके पहाँ कटपीस के करने की वृद्धान हाती थी। उस पुरुक्त की साथ से उनका कार्य आनन्तपुष्क पल जाता था। इन गुरुक्ष मा सक के सथसे छोटे पुत्र का नाम ग्रामयारी था जिसका उनलेश वह सा मन्य में पीड़े किया वा जुका है और को हमारे बरितनायक भी सीहत लाख भी के साथ पसी पाठग्राला में पहता था। रामधारी को सार कक्के पारी मान से पुकारते थे। पारी का स्वमान मिलत सार कथा पहरा हैं समुक्त का। वह सीमा सात्र होने हुए भी दिलते पहने में लुक्त परिभम करता था जिसमे मोहमलाल थी के साथ वसकी पनिप्ता हो गईं थी जो बढ़ते र मित्रणा के क्ष साथ वसकी पनिप्ता हो गईं थी जो बढ़ते र मित्रणा के

यक बार स्कूल समने पर सम कड़कों के भाजाने पर भी रामधारी नहीं भाषा। बाइ में सह दो धंटे बाद स्कूल पहुँचा। कहुव स्थाय ५६ इस समय उसका चेहरा बतरा हुव्या वा। उसकी ऐसी वसा

रेकर सोइनबात जो ने उसे प्रकार में के बारूर रससे पूड़ा— सोइनबाझ—भारी भात तुन्हारा चेहरा स्पों स्वरा हुमा है ? भीर तुम भाव इतनी देरी रूक्के स्टब्स स्पों भार ?

इस पर भारो न चत्तर दिया— धारो—मार्ड शत यह है कि साब इसारे पर बहुत मगड़ा

सोडन-मान का कारण क्या था १

षो गया था।

साधनावाका-जन्म शुन्दार घर म कमा इसस पाइस मा जोरी हुई है? पारी-हां कई बार हो जुकी है। किस्तु इतनी बड़ी जो?

पारी—दों कई नार हो चुकी है। किन्सु इतनी वहीं जो ी सभी तक कभी भी नहीं हुई। अब से यह हार चोरी गया है वब से तो इसार घर में भोजन भी नहीं बना है।

सोहनकाल-पारी तुम पवराको मतः। में स्कूल के बाद तुन्दारे साथ तुन्दारे पर पद्गाः। यदि हो सका तो में यमा

प्रयानाचार्य औ सोइनक्षात जी 20

प्रवन्य कर दूगा कि मविष्य में तुम्हारे घर कभी भी चौरी नहीं होगी। बारी को इस प्रकार बारबासन देकर दोनों मित्र पाठराखा

में पढ़ने खिसते में सग गए। स्कूस का समय समाप्त होने पर सोइनसास रामधारी के साथ उसके घर गए। वहां आकर इन्होंने रामधारी की मावा से प्रका-

सोहनलाल-नाची की । यहि कापको हार मिल जाने तना मविष्य में चापके घर चोरी होना बन्द हो आवे तो आप चोर का नाम कानने का भागत दो न करेंगी प

इस पर बारी की माता ने क्यर दिया--

"बेटा ! एसी चवस्था में मास्र मित बाने के बाद मुक्ते चोर का मांग जानने की क्या आवश्यकता है ? यदि तू दार दिखवा कर इमारे घर आगे जोरी होना बन्त कर देगा तो मैं तेरे रुपकार को जाम भर नहीं मुख्यी।

इसके परचात् सोइनबादा ने रामभारी की माखा के सामने सबको व्यपने पास भुक्षवाया। फिर धन्होंन रामभारी भी माता से का कर मीक के इक विनके मंगवार। विनकों के बाजाने पर सोइनसास जी ने उनके कपर कुछ देर एक खमीकार मत्र पड़ा । फिर चनके एक २ बाक्षिरत के दुकड़े बनाकर चन्होंने घर के प्रत्येक क्यकि को एक २ टुकबा देकर कहा-

'किस किसी में द्वार चराया होगा असका विनन्त्र एक अंगुल

**पद्य आवेगा ।**'

सोइनलाल की पर उस घर के सभी खोग पूर्ण भद्धा रखते वे : यद्यपि सोहनसाता भी अभी कुला ती वृप के वालक मे किन्तु रामधारी द्वारा चनके दक्षम गुरुषे का वर्धन सुन सुन कर **भञ्जूत** न्याय ५१

सब घर बाक्षे पन पर अदा करने इसी थे। बिस्तने बार जुएवा वा अव पत्तको सब होनाया कि इदी ऐसा ल हो कि मेरी चोधी का पदा सब को हान सावे। बसने एकांत में बाकर दिनके को पापा किन्तु पबएाइट के कारण बहु उछको डीक र न माय सबी। वासका में किसी ने डीक ही कहा है कि—

'पापी को क्षसका पाप दी मार बांचवा है।

बसने सम के कारण वस तिनके में से एक बंगुफ़ विनका वोद विथा। काव बह मन में सोबने सुनी कि अब मेरी बीरी का किसी को भी पता न स्रोगा।

का किसी को भी पता न स्रोता। धोड़ी देर बाद सोइनहाल भी ने कर वालों से कहा--

योड़ी देर बाद सोइनलाज सी में घर वीलों से कहा--'मच्चा बाव सब के सब दिनके मुक्ते वापिस कर दिये

बार्चे ।" सबके विशके मिळ जाने पर सोइनजाल सी को यह समग्रहे

तिनक भी देर न खांगे कि बास्तिक बारराधी कीन है। पन्होंने पसकों एकांत में के बाकर तससे कहा— मेहनकारा—माभी ! यह बता कि तुने येसा भीच काम

क्यों किया ? यह निरमय है कि काज तक जिल्ला मां भीरियां इस कर में हुई हैं कह मी सक तुने ही की हैं। जरा मैं भी तो सुन्न कि देसा करने में हुन्के क्या सुक्त मिलता है ?

सीहतताख जी के मुख से यह यकन सुनक्त पस को का मुझ एक इन पतर गया। यह बहुत यकरा गई। कार तो कसे भोरी करने का बात्तव में परकाताप होने क्या। यह रोवे हुए सीहनकाल की से पोक्षी—

साहा-काल का संपाल-मामी-मेरी सास कोटी बहु के साथ बारवन्त प्रेम करती है कोर मेरे साथ फ्ट्रांकरती । बस इसी बाह के मार कोटी बहु को बदनाम करने के खिये में कोरियां किया प्रभागावार्ष भी साहनसास जी करती हूं और छोटी यह के नाम लगधा वेशी हूं। माइ! यह तृहस समय मेरी इञ्चल को बचा वेगा तो मैं बीवन

सर तेर डपकार को नहीं भूखुणी। इस पर मोइनझाल जी ने कम से कहा सोइनलाल ---पितृ पुषद प्रविद्या करे कि मैं भविष्य में कमी भी और जानी कमा हो की रूप प्रतिका का सवाद से

साहनताल-यान सुबह गावका कर कि में नावज्य न कमी भी भोरी नहीं कस्त मी बीर इस प्रविद्या का सबाह से पालन करेगी दो मैं तेरी इत्त्रत बचा ब्रूगा। इस पर स्त्री ने क्कर दिया—

मामी— मैं भापने पुत्र आई तथा पति के शिर की शपव पूर्वक यह प्रतिक्षा करती हूँ कि भागे मैं कभी चोटी नहीं

कर गी।" सोइनलाल-पण्डा यह याद रजना कि जिस दिन मी द् इस प्रतिका को तोदेगी में उसी दिन तेरा भरवा फोड़ कर द्या।

मामी—हां यह मुक्ते स्वीकार है। यदि में वापने क्ष्य वचन से फिर बार्क सो तुम मुक्ते वाहे जितनी वदनाम कर सेना। अच्छा अब सुमुक्ते यह बता कि मैं हार तथा जोरी की

भन्य वस्तुओं का क्या कर ? सोइनसाक-इम सब वस्तुओं को तू भात ही उस वर्षन

साइनकाक-च्या सब वस्तुआ का तू आंत है। में रक देना बिस में चाटा रक्षा जाता है। मामी-बहुत सच्छा।

यह कड कर उस स्त्री से वह सब बलुई आकर काट के बर्दन में रज दी। इस के परकात् सोइनक्षाल से घर की सब

वर्तन में रज्ञा ही। इस के परचात् सोइन्स्साझ में घर का स रिज्ञची को बुता कर कहा "स्परी एक कार में कि स्टब्स से बीज किए के बाकर हुए।

"मुक्ते पता चला है कि भाज से तीन दिन के भाषर तुमको यह सब बतुएँ मिछ भाषेंगी जो चोटी गई हैं और न कमी

भविष्य में हुम्हार पर में बोरी होगी। किन्तु वाची बी ! एक काम काप को भी कदश्य करना होगा। काप को दोनी =4

मामियों को एक सा सममन्त्र होगा।"

चड्र त भ्याय

इस पर धारी की माचा चोसों "वटा में धारो से ऐसा ही किया करू गी।"

यह सुन कर रामधारी के सारे परिवार को वड़ा मारी हप इसा कि सब इसारे वर में बड़ाई महाबे म होंगे।

हुमा कि सम्र इसारे भर में सड़ाई महाने म होगे। सोहनलास इस प्रकार रामधारी के घर न्याय करके अपने

घर था गए। धब उनकी माता क्षत्रमी देवी ने उनसे पूछा

'वेटा भाज इतनी देर कहां सगी ?"

इस पर साहुनलाझ जी ने छत्तर दिया "मावा जी में घारी के यहां गया था।"

इस पर माता लक्सी देवी जुप हो गई। घपर रामधारी की माता बन सार्यकाल के समय मात्रत नताने के लिये जाटा निम्मलने तानी वो हार खादि कोरी की सभी परतुर्य उसके मिल गढ़। पनको केलकर उसके पेसी मारी मसनवा हुई कि उसका चयन नदी किया जा सकता। उसने वसी ममय सारे परिवार

को पुताकर करा सोहनताल है तो कुछ नी वर्षका वासक किन्तु उसकी

सोइनलाल है से हुक नी वर्ष का वासक किन्तु ससक बाद सबी निकसी । इसके पास निश्चय से कोइ इप्र हैं।"

इस मकार मोइनलाज जी की कीर्षि रामधारी के घर से निक्त कर सम्पूख सम्बद्धियाज नगर में फैज गई। रामधारी की सावा न हाइ मधुरादाम जी के घर आकर खबती देवी को सारी

पटना कह मुनाइ तथा उनका बचाइ वेचे हुए कहा 'बहिन सबसी! वेटा सोहनसास एक बनमोस रस्त है।

पाइन जर्मा। यस सहित्यात एक कानमान रहन है। उमने मरे पर को स्वर्ग बना दिया है।" रामपारी की माता के मुख से यह गुपस मुन कर माता

करमा वधी को चारपपिक मसम्रता हुई ।

### सम्यक्त पाप्ति

तार्दसरिक्स नाया, नायाया विना विद्या न दुन्ति घरवागुवा । भगुणिस्स नन्ति मोक्सो.

> नत्व धमोक्सस्य निष्पास ॥ वत्तराध्यमन सूत्र धम्यमन २६ गामा १९०

सम्बन्ध के विना बान नहीं होता । ज्ञान के विना भाषाय के एवं नहीं होते । विना एवं के कर्तों से नहीं कुरते । एवा विना कर्तों से करें विनोध नहीं होता ।

मगबाय महावीर स्वासी में श्वपने प्रवचन में बढ़ा है कि

"है मायी। सम्बन्ध को संगोकार किये बिना चान एक किसी के आत्मा ने अपना न दो कम्बास किया न करते हैं और न करों।

इस पर गीवम गखपर में मगबाम से मरन किया

ेई मगपन् ! बिमा सम्यक्ता के प्रस्कृत चारित का पास्तन करने वाका स्वक्ति कायिक से कितने मन के बाद मोक जा सकता है ?" सम्बद्धस्य प्राप्ति प्रश्न हिया इस पर मगवान् ने बचर दिया इस गीरम ! दिमा सम्बद्धस्य के उत्कृष्ठ कृष्य चारित्र का पासन करने बासे कानेक ऐसे बीय हैं जो कभी भी न्मीस नहीं वार्षेगे।"

इस पर गौतम स्वामी ने मगवान से किर प्रश्न किया 'मगवन् ! बारित्र रहित उत्कृष्ट सम्यवस्य का पालन करने पाला स्पक्ति कपिक से कपिक कितनी वार अभ्य क्षेकर मोछ

षाता है ?" इस पर भगवान ने उत्तर दिया

"यह अधिक से अधिक तीन बार जन्म सरण करके बाद अवस्य ही मोच को प्राप्त करता है। इस पर गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया

"मगदन् । क्या कोई ऐसा मी जीव हैं जिसको सम्भक्त की प्राप्ति वो हो गई हो किन्तु किसे कमी भी मोच म मिले।"

अ आप्य या हा राह हा राहन्तु क्या कामा मा मा का मानवा ।" इस पर मगवान् ने बचर दिया कि— "पेसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक मिनट के खिये मी

सम्बन्ध को प्रवृत्त करेगा वह क्यारय मोश्त को प्राप्त होगा।" वपरोक्त वर्णन से यह निर्विचाद सिद्ध है कि संसार नें

सम्पन्स रस्त ही सन्त्रा रंज है। जिसको इस अमृह्य रस्त की मार्ज हो नाती है सारा संसार नसके बस में हो जाता है। भाज पंसार के सम्पन्स करोक मन्त्र मताल्यर फेले हुए हैं। बतके सम्बन्ध के सम्बन्ध करा अस्त्रा हो। के स्वत्र स्त्रा

च्छर फेर तथा बाह्य सावन्यर को देखकर महाप्य की बुद्धि : बकरा वाहरी है और बहु मूलधुर्कैयां में पढ़ कर कापने स्पेय एक पूर्वेचने में सावमार्व हो जाता है। इसखिये मगवान् सहाबीर स्वामी पंक्या है कि हे प्रायी ! यदि शुक्ते भतन्त सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो सिभ्यास को स्थाग कर सम्मक्त को संगीकर कर।"

बुद्धि पान का बंदी फल है कि मतुष्य तत्यों के उपर सम्बद्धा विचार करे। यह प्राय देखने में आता है कि तल से बनिमक्ष नर नारी अपने बक्षान के कारण वाद्य आडम्बर से बाकर्पित होकन बातम करुपाया के सच्च सिद्धान्त की स्वाग कर मिष्मास्य में फंस बाते हैं। यह एक बार हो बास्स करपाय की किया करते हैं समा दूसरी और क्योक्सकेरियस देवी देवदाओं माता, समानी संविर सरिवद पीर पैशम्बर बार्वि को देय मानते हुए ऐसे व्यक्तियों की गुरु मान कर बनझ सेवा करते 🕻 की सन्। चारकोन सांसारिक काम मोगों में कासुक्द कासी सम्बट तथा गत विन सांस अविरा कावि दुर्ब्यसर्नों का सेवन करते रहते हैं। मूर्ज सोग पेसे देवताओं वधा गुरुमों स्त्र सेया में भी भारमकस्यास समझ कर अपने तथा दूसरे के भारता के पवन का कारण वनते हैं। ऐसे अमिक भों को ही शास्त्रों में मिम इष्टि कहा गया है। वाखन में येसे व्यक्ति का कहीं ठिकाना नहीं होता। यह हो नावी में पैर रखने बाते के समान धम रूपी नदी की कमी भी पार मही कर सकता। इस प्रकार के क्यक्ति चारी चौर सीप रेत तथा सांब सोना तथा पीतम् भौर दायी एवं गमा इन सब को एक साही समामते हैं। फिल्हु वास्तव में यह बतकी पुद्धि का भ्रम है। एसा कमी नहीं दुवा। सत्य सदा सत्य ही रहता है। सो व्यक्ति इस बाद को समस्त्रा है यह कभी भी मूलमुक्तेची में फंस कर नहीं भटकता । इसी बाद को ध्यान में रखेते हुए यहाँ बगवार्य सम्राट् भी मोइनलास जी महाराज भी सम्बन्त्य प्राफ्नि की घटना का पर्यान किया जाता है। इस बयान को पहकर इस बाव

का पता क्षरोगा कि सम्यक्तक का क्षरण थात्वन में क्या है ? इसे क्यें प्रदेश करना पाहिये तथा उस से क्या क्या साम होते हैं ?

पू प भवर भी कमरसिंह महाराज में कपना संवत् १६१४ का चातुर्वाम कम्युक्तमर में किया था। यह यहां कम्युक्त की सिर्वा बहा कर सक्य प्राधियों का क्षानाविकालीन विषय पासना के ताप को शास्त्र करते हुए कम्युक्तसर से लौटते हुए सम्बद्ध्याल प्यार अध्याद क्षा का प्राप्त के बाद काए थे। उस समय ११ वर्ष पूर्व शाह ममुरादास या वया वसकी चम पत्ती सद्मी देवी होनों से पूर्व भी समरसिंह भी महाराज के भावक के हार्य जाते के पीत करती के पाल किया प्राप्त के नियम स्थित थी। वसक तीन वर्ष बाद हमारे परिवासक भी साहत्सा की का जन्म हुआ। आचार्य मंतर भी कमरसिंह भी महाराज के सम्बद्धा प्राप्त की समर्पा स्था प्राप्त करता की सम्बद्धा स्था की सम्बद्धा स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स

लक्षी देवी अपने दोनों पुत्रों—शियदयाक्ष तथा सोइनकाल को सेकर कनके दशन करने गई। पूत्र्य श्री न सोइनकाल जी को देख कर साठा कक्षी देवी से पूड़ा

"यह तुम्हारा पुत्र है ? यह तो वहा भाग्यशासी दिललाई नेता है।"

ता है।"
आवार्य महाराज के पह पथन सुन कर खब्मी देवी बोली
'भी महाराज ! यह आपका ही जोटा शिय्य है। जब आप

भी महाता है गई भागका है। झोटा शिल्प है। जब बाव भा की इस पर कभी से इतनी भविक इपा दिष्ट है ता यह भावता है। मिल्प में नहान पुरुव बनगा। इसने कभी से प्रतिक्रमण पच्चीम बोल पप तत्व सच्चीम हार तथा सनेक स्त्रोज रूपठ पार कर क्षिप हैं। दूसरों की सेवा करने में इसकी ऐसी ख़ान है कि सेवा के सामन हुने जानपान की सुब मी मही रहती। वाह्यायस्या में ही इसके ऐसे पसे कार्यों को देखकर बढ़े बढ़े बुद्धिमान् भी पष्टित हो आते हैं।

मावा द्वारा पुत्र की इस मकार प्रशंसा सुनकर काजाय सहाराज ने सोहनखाल से मरन किया

"सोइनसास ! क्या हुम ने सम्यक्त प्रह्या किया है !"

सोइनसबाज-एक महाराज ! अपनी माता बी तया सायु साध्यसों से मैं ने सम्बन्त के खरून को कुत कुछ समम्ब को अवस्य है किन्तु मेरी यह बामिजायां है कि उसकी विस्तारपूर्व के समम्ब कर महर्च कर । माता जी ने कहा था कि पूक्य भी के प्यारते पर करते अवस्य ही सम्बन्ध का सारूप समझ कर वसे महन्त कर केता। सो यह मुझे यह स्वयों कहतर बातायार ही प्राप्त हो गया है। आप कुमा कर मुझे सम्बन्ध का स्वरूप विस्तारपूर्वक समझ हैं।

्रहस पर पूरूप भी ने धत्तर दिया

"तस्स ! यदि तुम सम्बन्स्त का सङ्घ्य समक्ता चाहते हो तो काहार पानी के बाद दिन में इस विषय पर बार्तकाप किया का सकता है।"

पूर्व भी का यह उत्तर मुन कर सीहनकाल जी को यह सीच कर दका भारी हुने हुमा- कि बाल मुक्ते गई नई वार्ट मुक्ते को मिलेंगा। बोहनकाल मन में यह सोच कर बाजार्य महाराज की क्लान करके बादने यर को गए।

महाराज का वन्दना करक कापन घर जक्ष गए। जब महाराज आहार पानी से निवृत्त हो गय तो सोहनकाण अपने बाझ मित्रों को कपने साथ क्षेकर पृक्य की की सेवा में न

**53** क्पस्थित हुए। सोइनलाज भी के साथ उनके बाद मित्रों ने भी

भाकर भाषाय भी के बरणों में भपना भपना मस्तक कुछा दिया । इस के परचात् उन्होंने पूक्य भी के सन्मुख बैठ कर हाथ बोद कर उन से कहा

'गुरु देव । इस ने सोइसकाका से सुना है कि सम्यक्त सुल का वासा तथा मिष्यास्य दु का का कारण है। क्या काप इमा कर इस काबीम बाधकों को उस विस्तारपूर्वक वतना कर समम्बने की कुपा करेंगे ? जिस से इन बाप के अपदेश की मुन कर मिध्याल का स्थाग कर तथा सम्यक्त को बंगीकार कर अपने आस्ता का करवाया कर सकें।

इस पर भाषाय महाराज ने उत्तर दिया---

सन्यक्त प्राप्ति

"क्यों नहीं ? इस सुमको कायरच यहकार्वेगे । हुम ध्यान देकर मुनी। यह बात स्मरण रही कि पवार्य तथा सस्य पश्चासन का महत्त्व करना सम्यक्तन है तथा अनयार्थ एवं विवरीत का महर्या करना मिष्यास्य है। भाग हम हुमको प्रयम मिष्यास्य का शक्य विस्तारपूर्वक समम्बद्धे हैं।

पिपरीत देश विपरीत गर तथा विपरीत धर्म को यभार्थ देव यथाने राह तथा यथार्थ धर्म शानना मिण्यास्व है। धर्मान जिसमें देव के गुख न हों पेस कुनेव में देव की युद्धि रसना निममें गुरु के गुख न हों उसमें उसी प्रकार गुरु की सुद्धि रजना जिस प्रकार नीम को भाग मान केना क्या जीव हिंसा भादि पाप कर्मों में धर्म की सुद्धि रस्तता छनी प्रकार निष्णास्य है जिस प्रकार सर्वे को पृथ्वों की माला समस्त्रा । इसके विप रीत ययाथ रेव पदार्थ गुरु तथा पदार्थ प्रम में मदा रखना सम्बन्ध है। सम्बन्ध में चीन दोपों से क्वना बादर्यक है।

त्रीराय विषयय और समस्यकतात ।

बीवराग देव निर्मेश्य मुनि तथा धर्ममें संदेइ रखना संशाम है। सत्यवेष पीवराग मगवान को बावेव सममना विपर्यम है। जिस प्रकार वश्च को सूच बान्यकारमूर्य दिलकाई वेठा है जसी प्रकार विवर्षय में जीय सब्बे देश को बादेव समस्ता हैं। इसी विपर्यंग के प्रमान से यह चाहानी जीव गुद्धगुक्त गुरु में कर्मुद की बुद्धि बसी प्रकार रजना है, जिस प्रकार पुष्प मार्का को सर्पे मान क्रिया नावे। इस विपर्यय के कारख नीव सत्य धर्म को ससी प्रकार अपर्स सान क्षेता है, जिस प्रकार कमझ रोग माने को रवेत रांक पीखा दिसताई देता है। किसी बात की जानने की परवाद न करना चनभ्यवसाय है। जैसे पैर में इस चुम बाने पर भी यह जानने का पत्न न करना कि पैर में कंकर चुमी है समवा स्रोटा सवना सुई।

मिष्यात्व पांच प्रकार का है-

व्याभिप्रविक, व्यनामिष्रविक व्यक्तिनेवेशिक साशयिक तथा बानायोगिकः।

### १-- मामिप्रहिक मिच्यास्य

मिप्या शास्त्रों के पहने से जो कुरेव इसुर तवा कुथर्म में इब मदा हो जाती है बसे एकान्तवाब से ठीक मानना वधा वूसरों को शक्क मानता। इस प्रकार के व्यक्ति दिसा विषय भाग तया इन्त्रियों भी कृष्य को यस माना करते हैं।

२---भनामिप्रहिक मिध्यात्व

बो सब पर्मी को एकसा मानता हुचा चनमें कोई मेह मार्ड स रक्को इस प्रकार का स्थवित किमी सी एक दर्शन की स्वीकार न करने के कारण मूख नासकों के समान धर्म अपी अपूर तथा अपने रूपी विष को एक जैसा मानता है।

सम्बद्ध प्राप्ति

का स्पित्त काझातवरा सच्चे सास्त्र के काय की सूल से वस्ता कर कावे बीर पीछे जब कोई विद्यान उसकी बतलावे के 'हुम इस विषय में मूल कर रहे हो' हो अपनी सूल की चानते दूप भी कासस्य पढ़ को हुठ बस महस्य करे बीर बाति के अमिसानवरा सस्य क्वन को जान कर भी उसकी न माने वथा अपनी क्लोकस्वीयत इस्नुष्तियों बता कर अपने मन माने चर्म कानी स्वेत करे खीर बाद में सास्त्रार्थ में परावित हो

काने पर भी पराज्ञय को स माने। इस प्रकार का मिण्यात्व भाग गोप्रमक्षिकारि के समान निम्हर्वों का होता है।

४--सश्चिक मिध्यात्व

सर्वेद्र के बतलाय हुए शास्त्रों में इस मकार संवेद्र करना कि भारमा असंस्थात प्रवेशी है अध्यक्ष नहीं वेत्र गुरु धमः सीय कास भावि पदार्थ सत्य हैं अध्यक्ष सही।

५---भनामोगिक मिष्यात्र

कित देवों को यह भी कपयोग नहीं कि वर्म कावर्म क्यां परतु है पेसे पंडेन्द्रिय काहि कीवों को देव मानना कानामीनक मिप्पाल है। किस म्कार पीपस को पूत्रना कववा नाग को पूजना काहि।

हमते दुमको सम्मक्त को क्वशाने के पूर्व मिध्यात्म को इसिक्स क्वशाया है कि मिध्यात्म को होड़े दिना सम्मक्त को प्रह्म नहीं किया ना सक्या । बात्यय में सक्ये देव में कहा करते से मक्ये गुढ़ तथा सक्य पूर्व में महा स्वयाद हो नहीं है। शहरूप हमको प्रथम पर्यापे देव के कहुछ बराशांहे हैं— सर्वेद्ध इन्द्र कार्दि देवताकों द्वारा भी पूजनीय सन्ध्र पक विश्वास कार्दि हिसा समाभय के सामनों से रहित की कार्दि कामनासना के सामनों से रहित सिम्मति विकट्ट रहित

13

विश्वात आहे हिसा बचा मय के सामती से रहित की आहि कामवासना के साथनों से रहित विम्मृति विक् रहिए माझा आदि से रहित बार पाविया कोर्ने को मह करके बनस्य रहीन बनस्य हान बनस्य सुद्ध तथा बनस्य बीये इन कानस्य पहुल्क के सारक बीतराग सगदान् जिन ही सबसे येवा

होते हैं। सच्चे गुरुके अन्दर शास संतेग, निर्मेद अनुरूपा आर्थि सक्याका होना आदरसक है। अब इस हमको इन गुर्सीका सर्याक रुक्टे प्रस्कृत बतलाईगे—

ग्राम — डिस शुरु से धनन्तानुबन्धी कोश मान माया क्षोम का पराम हो जाने कार्यात क्षिते काराम करते वाल के करर भी तीत कराय कराल म हो उसे शास शुख का धारक माना जाता है।

सदेग-संसार से विरक्त होक्ट कपने कारम गुर्णों में व स्रीत रहना संवेग कहसाता है।

निर्वेद — विषय वासना से विरक्त रहते हुए विषयों को विष के समान समझ कर निरम्बर मोश्र की वासिलाधाः करते रहना निर्वेद हैं।

शतुरुग्या-- किसी हु श्री के तु स को में सकर इत्य में इया बराम होना भतुरुग्या है। जिस स्मान्त के मन में चातु कम्मा होतो है यह हु श्री जोतों को इताकर उनका तुन्य दूर करन का पता करता है। यह हु श्री जानों को इंसाकर सर्वमी। तुन्य करता है भीर संपन्नी शनित के भमुसार दुसियों के दुन्त न की दर करता है। धन्यक्ल पारण करने के क्षिये यह कानश्यक है कि जिनेज़ मगदान प्राप्त पतकाए प्रुप तलों में पूछ भद्रान किया जावं। यही सन्यक्ल है। यदि द्वम चाहो तो इसे महत्य कर सकते हो।

साचार्य भद्दाराज के इस प्रकार चपदेश देकर जुप हो जाने पर सोदनजाज जी का हत्त्व हर्ष से गद्गाद हो गया। बन्होंने चापार्य महाराख के परख पकड़ कर कहा--

"गुरुदेव ! मैं भाषकी कृषा से ससार रूपी समुद्र से पार कान के प्रथा । साथन इस अन्यवस्य को भाष बहुत कुछ समक गया । भाष काष मुक्ते सम्यवस्य प्रद्राण करा हैं।

इस पर साथार्थ महाराज ने उत्तर दिया-

'नस्त । सन्यक्त्य को प्रतों के समान पहुए नहीं कराया भावा। यह तो हृत्य के चन्त्र स्वयमंत्र ही जरफा होता है। तो भी तुम चाहों तो हमारे समझ सिन्धाल का पूर्णतया स्थाग करने का ऋत ते सकते हो। यालय में मिण्यात्य का त्याग करना ही सम्बन्धन का प्राया करना है।

इस पर साहनकाल की बोले--

महाराज ! में चान चापके परवों को सादीपूर्वक मंतिहा फरता हूँ कि कुरोप कुगुर तथा कुमम का कमा भी सेगा नहीं करू ना बीद सदा पीदाप सपता दुव जिनेन्यू भागवान चाप स्वीत स्वास करा ने को है

भारति संस्था गुरु तथा देन घर्म में ही श्रद्धा रक्क्यू गा । ' सीहनताक सी के इस प्रकार संस्थाकत प्रहल करन पर गुरू सहराज ने बनधी पीठ थयमपा कर वन्हें शाकासी इकर दिखा

कर दिया।

# 3

#### णमोकार मञ्ज का प्रमाव

पत्ती पत्र समोयारी सञ्चपायप्यसासकी। मगलास च मञ्जसि पदम होई मगलं॥

पंच नगरकार मंध्र सच पारों का बाध्य अनुता है। वह सब मंबडों में सर्वम ह कम्बाबकारी संघड है।

संसार में कानेक प्रकार का चानकार विकासने वासे करा में मंत्र हैं किन्तु मिस मकार पवारों में झूमेर, निहंबों में गंगा नहीं समुद्रों में बीर सागर, प्रची में कमल हाथियों में देशवर हाथी गात्राओं में चकरत में बीर सागर, प्रची में कमल हाथियों में देशवर हाथी गात्राओं में चकरत में में सम्म का चवा शारीर में मिसक को सबसे कचम माना जाता है उसी मात्रा सब मंत्रों में चुनोकार में उस में मात्रा कर में हैं दे हैं कि सागर कर में हैं प्रकार करते हैं। इस पक्ष परमेश्री मंत्र का बीदह सहस्र कार्यों के विभिन्न प्रचार हुए हैं हैं ने इस कार्यों के विभिन्न प्रचार हुए हैं जो शुरू कुला से ही माज हो सहसे में हैं हमात्र के ममात्र से शिवासन हमा मात्र हमी मंत्र के प्रमात्र से सोटें में दे सागर से सोटें में सागर के सोटें में सागर के सागर से सोटें में सागर के साग से सोटें में के सागर से साम से सोटें में के साग से से सागर से सोटें में की सागर से सुमार सी में के प्रमात्र से सोना सठी के करने मात्र से सुमार सठी ने करने

भागे की चसनी (द्वालनी) से शीवल कल मिकाल कर राजा तथा मना को अमत्कार विकलाया जा। इसी के प्रभाव से अमर क्रमार ने राजा भेषाक शारा निर्मित घग-घग करती हुई अग्नि न्यालाका शान्त कर धर्मका प्रमाय प्रकट किया था। इसी मंत्र पर श्रद्धा करके श्रस्तन जार आपवियों से मुक्त होकर भएने परकोड का साधन कर सका था।

यथपि यह मंत्र इतना प्रभावशासी 🕻 किन्सु भाज अनता की भदा उसमें बहुत कम होगई है। किन्तू भी सोहनदास जी महाराज का चरित्र पढ़ने वालों को इस विषय में रांका करने की स्यान नहीं मिक्ष सकता । सोइनबाल जी की मावा करमी देनी ने वाल्याबस्था से ही इस मंत्र पर उनका शदान करा वियाधा।

एक दिन सम्बद्धियांक में पमस्टर जाने से पूर्व माता क्षत्रमी-वेबी ने सोडनलाल जी को चापने पास बुशा कर उनसे पूका-

माता-बेटा तम जानते हो कि नमस्कार मंत्र का कितना मइल है ?

सोइनसाल -हां माता जी ! चापने ही सुनामा था कि इसको पहने से सम प्रकार के संकट टक जादे हैं शम कर्मी का बंध होता है. सभी इच्छाए पूरा होती हैं तथा पाप कर्मी का नारा होकर चारम वेज प्रकट होता है। इस प्रकार यह संश्र भनेक प्रकार के लाभ करके भनेक गुर्खों को उत्पन्न करता है।

माता—बेटा हुमको एसफे प्रमाव का स्मर्या ठीक ठीक पाद है। हुम इस मंत्र का प्रतिदिन जाए करते हुए इसके महत्व का भ्यान किया करो।

साहनकाल -- माता जी जब से पर्स पृथ्य धार्चार्य प्रय

प्रधानाचार्य भी माह्मकात जी

भी पूर्व अमरसिंह जी महाराज के समझ मैंने संस्थकता प्रह्मा किया है वय से मैं इसका प्रतिहित जाप करता हूं।

माता—वंटा, तुम प्रतिवित्त सोने से प्रथम २१ वृक्षा इस मंत्र का जाप व्यवस्य किया करो ।

सोइनलाल-मावा की इससे किम फल की माप्ति होती है ?

माता—बेटा इमसे दुष्ट स्वप्न नहीं चाते विचन वापाएँ चपन चाप दूर हो जाती हैं चौर यदि कोई चार्पात स्वयानक चा मी जावे सो बह शीम दूर हो जाती हैं।

सोइनकाल-भव्यका गाठा थी। अब मैं सोने के पूर्व इस मंत्र का जाप प्रतिवित अवस्य किया करू गा।

सोइनकाज जी ने उस दिन से ग्रामोकार मंत्र का खाप प्रिंत दिन नियमपुष्टक करना कारण्य कर दिया। सम्बद्धियाक से पसत्यर अपने मामा के यहां चत्ते जाने पर भी कापके इस नियम में ट्यक्तिकम नहीं पहा। इससे पक दिन चापको एक सक्टूट चमत्कार का समुमन करने का ध्यवसर मिला।

भाग्न पद सास कृष्ण पद्म की एक सायन्त सुद्दावनी रात्रि थी। एक तो भाग्नपद साम की रात्रि का धन्यधार दूसर साकारा में बादबों के कारण उसमें और भी गहनता धागाई थी। पयु पण पर्व का धममर सा। कोहनताल जी पनसर में अपने भर की हत पर भारास से सो रहे वे कि समानक भाग की भाग्न सुर्वी और धापने करवट यहाते का विचार किया। साथ करवट वहाते ही वासे वे कि साथके कान में यह शर्म खमोकार मंत्र का प्रभाव

'सामभान ! करबट मध बद्सना । दूसरी भोर पर्संग पर एक स्यूखकाय विषधर सप झेटा हुचा है।"

भापने इन शक्दों को इन्ह चनीदी दशा में सुना । सरुपप न्याप यह विचार करते हुए बिना करबट बदक्षे फिर मो गए कि यह भाषाज न होकर एक अस मात्र ही है। किन्तु आपकी करकट हुन्सन क्षमी थी। भतपय करफर बद्रसमें के किये दुनारा भावकी तींद फिर दुख दलकी हो गई भीर भाप करवत मदसने ही वासे ये कि चापकी दुवारा फिर वही राज्य सुनाई क्रिये ।

"सावधान ! करवट मत बदलना ! वृसरी धोर पर्लंग पर एक स्यूतकाय विषयर सप सीया हुना है।"

किन्तु भाष इन शस्त्रों पर भ्यान स देकर करवट वदलने ही क्रो तो पीळ, स क्यापको दुख, भक्का क्रगा। इस पर क्यापने भांत लोसकर पीछे की और देला दो आपको एक स्यूज काय कृष्ण सर्पे अपने पहार पर अपने ही बरावर सोता हजा दिलाई दिया । इस समय सोहनशाल बी की भागु उल ग्यारह यर्पेथी। फिन्तु आप में साहम तथा सुक की कोई कमी न थी। भवएवं भाष सांव को देख कर प्रवराण नहीं। भाष प्रति से पलंग से उत्तर कर नीच था गए। तभी थाप ने इस इस तक विधार करके निर्मीकता से चपने पत्रंत की धारर को इस प्रकार सपटा कि इस स न वो संशमात्र शब्द ही हुआ। और न सप का गरन ही सेरामात्र दिला। किर काप ने मुजाराज की पम बाहर में सपेट कर वमका क्रपर से इस प्रशास बांच दिया कि सप के उस में में मिक्स बान के सिए कोड़ सी सरम रहा।

इस प्रकार कान में नागराज को चरन पक्षंग की जारत में

ब्रधानावाय भी सोहनसाह भी

£G. र्वदी बना कर यह सारा समाचार चपने सामा की को शाकर सुनाया । सोइनलाइ सी के पर्लंग पर मप होने के समाचार से

घर मर में शोर मच गया। अब तो सारा परिवार आपके पद्मंग के वास बामा । यह श्लोग इस दरम को देखकर बस्मिक भारचर्य करने क्षरो। सर्प का सोहनलास जी के पर्खंग पर

चढ़ना फिर भी चनको हानि न पहुंचार्त हुए उनकी बगत में सो जाना और फिर सोइनलास सी का उसकी बंडी वना सेना यह रीनों ही घटनाएं उनके लिए बस्मविक भारचय का विषय थी। यह इस दर्भ को चक्ति नेत्रों से देखने क्ष्मे।

चनको जब सोदनसाल भी से यह पता पता कि मह प्रति दिन गामोकार मंत्रका क्षप विस्तर पर सेटने से पूर्व किया करते हैं

वब तो चनको इस वात का बिखास हो गया कि यह सारा

प्रमाव स्पृमोकार मंत्र का ही है। इस दिन से सारे परिवार को समोकार मंत्र पर पेसी बद्धा हो गई कि वन में से प्रत्येक व्यक्ति

के मूल से गुमोकार मंत्र ही सुनाई देवा था।

इस के परवात उस सर्प को बड़ां से उठवा कर जंगक में

से सा कर हुद्दवा दिया गया।

# 88

## मामा के यहा निवास

सेवाधर्मी परमगहनी योगिनामप्यगम्य । सेवाधर्मे बालन्त गहन है। बोगी क्षेत मी बस में सुगमता से क्षेत्र को कर मुकते।

स्गरें की सेवा करते हुए यदि उस के मन के चानुसार सेवा न की काये तो उस का मन क्ष्मसम हो जाता है। मदि कपने रहकारों का स्थान न रखा जाने वो मह कामका हो जाते हैं। पदि संचा करने में कोड़ युदि रह जाते को कहिनता होती हैं। रहन मकार सेवा पस कारवन्त कहिन हैं। सोहनताल न्हुल में पढ़न जाते ये कीर कापने महापाठियों क्या पास पढ़ीस पालों के हा ग्रावाचत्य का प्यान रमाते हुए उनके पर से देखों हैय तपाढ़ अगरों क्या बोरी जीसे मामलों को भी क्यानी सुरम पुरित हारा पूर कर दिया करते थे। इस से जहां पढ़ कोर पस वारवास्ता में ही कनकी ग्याति पाम पढ़ीस में यहती जाती सा बहां वनडी माता के हरव में उनके सविष्य के सम्बन्ध में पिन्या बहती जाती थी। यह मोचकी भी कि इस महार सुनसें क मामलों में रात दिन पढ़ गढ़ कर वह हिस महार अपन क्षमता कहती जाती थी। यह मोचकी भी कि इस महार सुनसें क मामलों में रात दिन पढ़ गढ़ कर वह हिस महार अपन क्षमता कहती जाती थी। यह मोचकी भी कि इस महार सुनसें क मामलों में रात दिन पढ़ गढ़ कर वह हिस महार अपन

मध्यान्द्र दा समय या। क्वेष्ठ मास की गर्मी के कारण सूर्य देव अपनी सहस्रों किरणों का रूपयोग मंसार को जलाने में कर रहे थे। इसीस्त्रिए उनके भग के कारण सब कोई दोपहर के समय अपने अपने पर में मुद्द खिपाद पड़े हुए थे। बन अंगल मैदान तथा नगर सभी में से भाग की क्वपरें सी निकस्ती हुई दिसकाई दे रहीं भी। नहिमों दबा तालायों का बख बप्यता के कारण सबका पहता था। गाय मैंसे बज्यता के कारण बाने का विचार छोड़ कर कुड़ों के नीच सड़ी इड़ी कुगासी कर रही थीं। पद्मी गर्य दोपइर में भुगा लोजने का कार्य होड़ कर अपने अपने घोंसलों में किये बैठे थे। सन्बंहराख नगर मं मी रप्याता के कार्य बाजारों में सनसान सा दिसखाई देता बा। सब होग अपनी अपनी दुकानों के अन्तर के भाग में बैठ हुए दुकानों पर भाने जाने बाले बाहकों पर इति गडाए थे। ऐसे समय पड विकारहे के हमारे में पढ़ युवती पिन्ता में कास्पिक निमम्न थी। पर्याप कमरा कत्यनिक सन्ता हुआ वा किन्तु अवतीका ध्यान क्या कार क्षेत्रासात्र भी नहीं था। कमरे क नीच में एक वड़ाभारी कपड़े का पैता लगा हुमाथा किस में एक मोटी डारी बंधी हुई थी। एक बुढ़ी दासी कमरे क बाहर वैठी हुई इस पंत्रे को सीचती सीचती ऊंप शही थी जिस से पुवर्ती के दन बदम पर पसीना का रहा बा। किन्तु बहु कपने प्यान में इतनी कविक सीम भी कि दसकी अपने शरीर की सेरामात्र भी सिंध नहीं भी।

युवयो बहुद देर तक इसी प्रकार अपने विचारों में कोई हुई भी सोचती रही। चंत में वह अपने आव ही दुस बहबड़ाने भगी—

'क्या मेरा मोइनलाल दूसरों के मामधों में पड़ा रह कर

अपनी उपनि कुछ भी नहीं करेगा ? स्योतियी तो कहते थे कि यह बड़ा भारी विद्वात वनेगा। किन्तु यह सहया दो विद्वाम् बनने के नहीं हैं। सब तक बबा रहुत में पढ़े हुए पाठ को अर पर पाद नहीं करेगा तब तक बद्द किस प्रकार बिद्वान बन सकता है ? मैं ससको बार बार समम्मा कर दार गई, किन्त पन्तृह वर्ष की ब्याय हो जाने पर भी वह इस विषय में क्षेरामात्र मी प्यान नहीं देता। इस में संदेह नहीं कि वर्ष पास पड़ीस की स्त्रियों मेर पास बाकर सोइनकाल के गुणों की मरासा करती हैं तो मैं प्रसम्रता से फुल एठती है। किन्त बास्तव में यह बाठ तो बसुस होने की क्येका खेद की भी कम नहीं है। मेरा वस्ता दूसरी की चन्नति का अधिक व्यान रखता हुआ। अपनी जमति के मार्गमें वाघा उपस्थित कर रहा है। धाक भी वह स्टूब से भावन काना कार्य ही कहीं माग गया। न कार्न किसके यहां पंचायत कर रहा होगा ? में देखती हैं कि सोइन क्षान से निक्का का रहा है। उस कमी से म संमादा गया हो बाद में वो उसका संसकता और भी कठिन पड़ेगा। इस लिए बिस प्रकार मी हो बसे भमी से समाजना हागा।"

सबसी देवी इस प्रकार ज्याने सन में सोच विचार कर रही भी कि सोहनकाल मी कहीं से इस समय जा गया। सबसी देवी उसको इस समय जाते देखकर एक इस तेज होकर दोडी---

ज्यका वस समय आत इसक्द्र एक इस तम इसक्द बाक्स — इसमी हेयी—क्या सोइनताल तू अब भी घर में बैठ कर अपना पाठ माद मदी कर सक्ठा १

सोहनताल-माचा श्री। मैं यारी के सामा के पहां गया था। वसकी सामी नेतीन दिस से सोजन नहीं किया था। पर में फराहा सचा हुआ था। यद यहां सच तुरा होकर हंस लेता रहे हैं। १०२ तस्मी देवी-बेटा ! यह सारी बार्ते तो मैं नित्य सुनवी

रहती हैं। किन्तु क्या उनके यहाँ वालों के इंसने सेतने से वेरी परीक्षा पूरी हो बायेगी। तू जो सन्। ही दूसरों के मामलों में पढ़ कर भागनी पढ़ाई का सत्यानारा कर रहा है मिधार्षियों के क्षिये क्या यह चित्र है ?

सर्मी देवी जब इस महार खोइनलाल को डांट फटकार बता रही थी हो इसके माई गेंडे शाह भी भूपचाप बाकर इस कमरे

में इस प्रकार लड़े हो गए कि एनकी उपस्थिति का पता मोहनसास चयया सरमी देवी किसी को भी न सगा। गर्ड शाह पसरूर से काथ प्राप्त काल ही सोहनकाक को देखने के लिए बाए में। इस समय वह दोनों मां बेटों के बादविवाद का शब्द सुन कर अपने इसरे से निक्त कर उनका वार्ताक्षाप सुनने के सिये वहां भागए वे। सास्ता गंडा सस्त जी व्यपने सानने सोडनकाक से विशेष प्रेम करते थे। यह समय समय पर रुसको देखने के किये पसहर से सम्बद्धियांक का जाया करते थे। इहियों में तो वह सोहनलास की को प्राय अपने पास पसरूर में ही कुला कर रक्ष क्रिया करते थे। इस समय माता करमी देवी सोहमसास की डांट इफ्ट करती जाती भी चौर

सोइनसाम बनको इसते इए उत्तर दे रहे थे जिससे सहसी देशी का कोम और भी बढ़ता काता या। इस पर साझा गंडेमक इस होती के बीच में बाकर बोब करे गंडे मझ- सक्ती ! तु विना भगराथ शहके को क्यों बांट बपट करती रहती है ? यह तेरा विनय करता वा रहा है

भौर तमे होम पर होप चढता था रहा है।

इस पर ध्रवसी वेबी ने इचर दिया

सन्मी--"मह्या ! इसका कपराव यही है कि यह अपने

मामा के यहाँ निवास

भविष्य के सम्बन्ध में केशमात्र भी विचार नहीं करता और भवने भ्रम्ययन के समय को स्पर्ध नष्ट करता हुआ। सदा छोगों की पंचायत में पड़ कर बीधरी बनता रहता है। न ती इसे भोजन के ममय का स्थान रहता है और न पढ़ने अवया सीने के समय का । इसके अपर यही खोकोक्ति खाग होती है कि क्षा का कोती सके में करा?

इस सोटी सी पुलुष साल की बाय में बौधर का शौक इस को तथा इसके जीवन को वरबाद कर रहा है।"

बच्मी देशी के इन यचनों को सम कर गंडे शाह बोसे--

"यह तो इसका कोई कापराम नहीं है। बच्चे में सस्य भाषण विनयशीखवा पवित्रवा चुद्धिमत्ता सभी गुण 🕻। पुन्दती है कि यह पहता नहीं है, किन्तु यह वापनी कवा में प्रति वर्ष बाबको नन्त्ररों से पास होता है। यह तेरी बात ठीक है कि इसको अभी से दसरों के मनाकों में नहीं पहना वाहिये। यह बास्तव में इस की भारी भूत है।"

पद कह कर काला गंदा मस ने संदन्ताल को अपने पास लीच कर खब प्यार किया । फिर बढ़ इससे बोके.

'बेटा । तम बापमी पढाई पर प्यान रखा करा और समी इन मनेकी में सद पढ़ा करो। इसमें संदेह नहीं कि लोगों के मनाकों में पढ़ कर हुम अपनी सलाई ही करते रहते हो किन्त तुन्दारा कभी पढ़ाइ का समय है। हमको एसे इस प्रकार रूपमे नप्न नहीं करना पादिये।

व्ययम भाई के यह शस्त्र सुनकर क्षत्रमी देवी बोली-

"महया! इससे चाएका इक्ष भी कहना बेकार है। इससे इन पंचायती में पढ़े जिना कभी भी नहीं रहा आहेता। में ने इसको भनेक बार समस्यया किन्तु यह कमी भी बाज नहीं भावा भीर होग भी हसको भपन भाग सेंब होते हैं। इस किये भाग इसे पसरुर हे जातें। यहां रह कर यह इन पंचायतों से कभी भी नहीं वच सकेगा।

सब्सी देवी का यह कवन सुन कर साक्षा गंडा मक बहुत प्रसम हुए क्यों कि सोहनआल जी से चनको कमाचारण मेन वा। यह सब्सी देवी से कहने क्यो

'क्रम्मी ! माज तो तु के जाने को कह रही हैं। किन्तु कुछ दिनों में ही तुमको इसकी याद भावेगी और फिर तु इसकी पाद में वेचैन हो जावेगी। जब कभी यह कुहियों में परस्टर जाता है तो दुक्ते कक नहीं पदची। किन्तु जब यह परस्टर के सुख में पदने लगेगा हो के इसकी बहुत याद आवेगी। बसला तु इसके वियोग की सहन कर केगी?

इस पर सहसी देवी से उत्तर दिया

क्याँ—"इसके मविष्य के जिये में सब कुछ सहन कर क्याँ। यह हुईियों में बाकर मुक्त के मिक्र जाया करेगा। जब कमी मुक्ते बीच में बाद बाया करेगी हो में इसे पसरूर जाकर देश काया करु गी। इसिंदर्श कायका इसको पसरूर से जाना ही ठीक है। सेरी इसमें पूर्व सहमति है।"

इस पर साझा गंदा सब बोबे—सेरे क्षिये तो यह बौर मी प्रकार की बाद है। बच्चा मैं इसे परस्तर से जाता हूं। यह तीह है कि पस्तर बाकर मद पहां की पंचायतों के समेने से यच बावेगा बौर तब इसकी पहाई तीक तीक हो सबेगी। मैं इस बाद का म्यान रख्ना कि यह बहां जाकर नई गई पंचायतें जाता है। में संयन १६५१ में सम्बद्धियाल के स्कूल को छोड़ कर अपने मामा है साथ पसरक जा गए और वहां के स्ट्रूज़ में मर्ती होकर पक्ते स्ते।

इस समय के परवान पसकर ही बनका निवास स्थान पन गया। सन वह स्कूख की छुट्टी होने पर ही अपने मादा पिता के पास सम्बद्धियाल जाया करते थे। आपके मामा साला

गैडा मझ पसन्दर म्युनिमिपैसिटी के प्रधान थे। काका गंडामल का एक विशेष बसाधारण गुरा यह या कि पद्सच्चे वर्षमें दीनवासुधे। जिसका कोड नदी दोता भा

ज्साधी सहायता यह किया करत थे। अमण भगयान महायीर स्थामी ने भी यही छहा हि—

"विसका कोई वहीं है उसके तुम वन काम्रो।" मी यह गुख कापमें पूर्वारूप में विद्यमान था। पमस्य में शाहा गंडेमझ के चनेक महान थे। यदि अपानक

हो सौ स्वरिद्ध भी <del>श्वतिथि रूप में श्वा जाते हो भापके पाम मह</del> प्रचार की इतनी कविक स्थागत सामग्री थी कि किसी से सौगन की कावरबकता म रकते हुए यह बनका स्थायत कर सकते थे। सासा ग्रहामस न क्वल पनकर में घरन स्वालकाट जिले भर में यहां तक कि पञ्चाद भर में एक चारवस्त सम्मानित अवस्थि मान जाते था। यह प्रत्येक अपरिचित रागी निर्धन कामहाय काथवा निराजित सभी की कारा। पूरा कर दिया करते थे।

एक बार उत्तर प्रदेश का निवासी एक सम्बन क्यक्ति किसी कायवरा पञ्जाब आया। यह रायलपिडी म पापिस जाते हुए वजीराबाद में बीमार पड़ गया । क्वर ता दमको इतन जार का भाषा कि यह बहोमा होगवा । उमकी बहाशी की बहा। में बाह प्रभानाचार्य श्री सोइनसास जी

बार उमका सर्वस्व पुरा कर क्षेगया। इसने द्वारा में बाने पर किसी स पृद्धा कि— 'भुक्ते किसी रेसे सज्जन का नाम पता बदला दो जहां में

इस बसहाय रोग चवत्वा में बाहर शरख से सकू।"

805

इस पर इस स्थकि ने उत्तर दिया— 'हुम पसहर चन्ने जाको । वहां स्नाला गंडानस रहते हैं।

मइ तुम्हारा सब ६८८ दूर ६८ देंगे। मइ सुन कर वह स्मक्ति प्रसम्ग होता हुव्या व्यापक पास

पसहर आया।

क्षाला गंबामछ को बब रोगी परवेरी के पसहर काने का
समाबार मिछा दो बाग स्वय बसके पास कार की र ससके
सम बारा को देलकर हमें बड़े मेंस से अपने पर का गए
पर काने पर आपने बड़े मेंस से अपने हाओं से बसकी
सेवा की और विकित्सा भी कराई। उसके रोगमुक को जाने पर
भी आपने उसकी निकारण को दूर करने के लिये बसे अपने
पास पक मास उक रक्का। इसके परवान आपने वसे का वैकर एका साथा पता भी कराई। उसके रामा के से से व्यव्हें

क्रियंका कोई न होटा संस्कृताय वन वासे थे।

एक बार भारता नेवासक कांब के व्यापार के सिखसिओं में भारते भारतियों के साथ उत्तर प्रदेश गए तो वहां बही व्यक्ति मिल गया। यह भारत को पहिचान कर भारत को भारतिक भामहमूर्वक करने पर से गया। यह जे लाग को भारति बहुत सेवा की भीर का के दूरीन से भारते को कुठाई मागा। बह उस के मित्रों ने बस से खाला गंवासल का परिचय पृका वो उस ने शाला जी के निराधितों की सेवा करने के स्वमाव की भस्पिक प्रशंसा करते हुए उन का सब को परिचय दिया। इस प्रकार भी सोहनलाल जी को अपनी माता सर्मी देवी.

200

मामा के यहां निवास

पिता साखा मधरादास जी के उत्तम संस्कारों के कविरिक्त व्यपने मामा काला गंबामज से मी बचम संस्कार मिलने लगे। शिस से

उनके गुर्खों में उत्तरांचर पृद्धि होने लगी । अब आप पसहर में भामा के यहां रह कर पढ़ने खगे। वहां से काप प्राय क्ट्रियों में

ही भारते घर सम्बद्धियाल भाषा करते थे भीर वहां से इघर पपर बाकर पान्य कार्य भी किया करते थे ।

# १५

# दीनों की सहायता वीन सबन को सखत है. वीनहिं सबी न कोय।

जो 'रहीम' दीनहि सर्ते, दीनवाचु सम होय ॥ ब्रेल सब को देखते हैं किन्तु दोनों की धोर कोई नहीं देखता। रहीम करि का व्यवा है कि को अपनि दोनों की धोर देखते हैं यह बीक्टन के समझ हो कहें हैं।

संसार में सेवक करोड़ हैं हिन्तु इन में से प्राय विकावती हैं। मञ्जे सेवड़ दो बहुद हैं। इस के पास बेमव परा दवा सामध्ये हैं बनकी सेवा करते को सभी तच्यार पहले हैं क्यों कि बनसे इनके लाये को पूर्ति होने की संभावना पहती हैं। कियु तिर्धनों की निज्ञार्थ संबा करने का बच्चार काने पर वह पहें सेवा करने बालों का कासन बजायमान हो जा। हैं। ऐसे स्पष्टि सब्बे सेवड़ में होकर दिवावती होते हैं। मब्यु

मेवकों की गाँउ जिरासी होती है। इनको दिखाने सभया नाम की चिंता नहीं होती चौर बनको पीहितों की संवा करने का सपसर भाग होने पर व्यक्षिम बानन्त्र मिसता है। सौ बावनी को नेत्र मिसन से चाँदर को सबस शांक प्राप्त होने से वचा निर्मेन व्यक्तिस को लक्ष्मी का स्वयुग्द मंत्राद मिसने से इतमा

30\$

दीनों स्त्र सहायता

जावा है---

मुख नहीं मिसाता जियता मुख सच्चे सेवक को सेवा का व्ययस्य मिसने पर दोता है। महान पुर्तों का बद्दार नहीं कटकर पासन करने के लिए कस से भी कठार हो आता हैं नहीं पीड़ियों सेवा करने तथा दुरक्षियों के हु का को दूर करने के लिए सक्कन से भी मुझायस हो जाता है। उतकी भावना महा ही इस मकार

की रहती है कि 'धरने हुन्छ को इंस इंस केन्द्र पर हुन्स सहाब बाए। नीच की पंक्तियों में एक ऐसी ही घटना का यद्यन किया

वर्षा ऋतुको प्रारम्भ हुए कभी अधिक समय नहीं हुन्मा है। चिरकाल से वध्व भूमि की विषय अभी अध्या तरह से नश्री सुम्ह पाइ है। युद्ध नृतन स्नान करके तथा मनोज काडार पाकर प्रकृतिकात हा कर प्रिकों का स्वागत कर रह है। एस समय में एक चरवारोदी चपने चरव का ठेजी से बलाता हुआ महति देवी के प्राकृतिक मींदर्य के सम्बन्ध में विचार करता हुआ थला जा रहा है। इस के सुन्दर मुख पर देश की कामा है जा उसक चिन्ताकुल हाने के कारण पूर्णतया विकसित नहीं हा रही दै। बद्द कपने मन में विचार कर रहा दें कि वपा ऋतु तथा माद हरूप दोनों में किवनी समानवा है। यह मीच रहा है कि "जिस प्रकार मपाश्चत पूच्यी क वाप को शान्त कर द्वी है उसी प्रकार माता भी पुत्र के पीकित कारमा को कपने स्तह सं भीच कर पस भर में शान्त कर देती हैं। जिस प्रकार वर्षों के बागमन से वनश्पवि प्रयुक्तित हा जात है इसी मकार पुत्र माता के स्थानसन स प्रमान हो जाता है। सुन्त सपनी साता के राग का समाचार निसार्द प्रारंभ भारत पर बैठ कर उस तजी से

मगाना हुच्या परारूट स चना च्या रहा हूँ किन्तु सर सन में साता क रशन वी कितनी चिथिक उत्तरंहा है "

210

पसहर से घाड़े पर बैठ कर स्याखड़ोट के मार्ग से सम्बद्धि याक्ष को आवे हुए सोइनसास जी इस प्रकार सन ही सन विचार कर ही रह थे कि सामने कोस्नाहल सुन कर उनकी विचारपार। टट गई।

कन्होंने देशा कि एक कृपक कापनी गाड़ी में गेहें भरे हुए उन्हें बेचने स्यालकोट से जा रहा है। एक तंग तास्ते पर उसकी गाड़ी के पहिसे की कीस निकल गई किससे उसकी गाड़ी का पहिंचा निकल पता। किसान धाबेला का तथा साही सारी थी। चातपन नह नहुत प्रयत्न करने पर भी पहिसे को गाड़ी में मही क्षमा पा रहा था। उसी समय पीड़ो से एक घोड़ा गाड़ी भी चागई। उसमें एक सेठ माधिक यात्रा कर रहे थे। धनको स्यामकोट पहुंचने की शीधवा थो।

सेठ सादिव को अपने साग में आदि हुए इस विध्न को इसकर वड़ा भारी क्रांभ आया। उन्होंन अपने एक विशिष्ट

नौकर को इस प्रकार बाह्या दी-'तुम इस गाड़ी की बोरियों को गाड़ी में से लीच कर नीचे सदक पर बास दो और फिर साक्षी गादी को मार्ग में से मकेशते हुए एक कोर इटाकर कपनी घोड़ा गाड़ी को कारी निकास को।"

सेठ की की इस काजा को मुनकर कृषक वोद्धा-

"शाइ अर्धिपमान करो। इससे तो मैं श्रीवित द्वी सर मार्क्षमा । इस स्वान पर वर्षा के कारण को वह बहुत है । सदि भाप मेरी गई की बोरियों का नीच उलवा देंगे तो वह सीग वाषेंगी जिससे मेरी यहुत हानि होगी।"

छिनु किमान ६ इन कामस बचनों से सठ श्री के सन में

\*\*\*

**पीतों की सदायता** 

दया के त्यान पर क्रोच दी अधिक उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह सुनवे ही कठोर शब्दों में नौकर को भाका ही-'देखवा क्या है ? अस्त्री फर।"

पह सनकर नौकर ने स्वामी की बाह्यातसार गेहूं की बोरियों को नीचे चवार कर किसान की गाड़ी को एक और घड़ेस दिया। असके बाद सेठ की अपनी बमी को निकास कर स्यासकोट की भार धनी से चल दिये। उनके इस फुरव की दक्तकर वेचाग श्यक हु ली होकर वोला--

"हे भगवन । क्या संसार में निर्पर्नों का कोड भी रहक नहीं है ? यह कितना द्राप्ट के कि इसन मेरी नेहें की बारियां दीचड़ में गिल ही। प्रसा ! इसे इसके इस महाम क्रम का पदसा अवश्य देता ।"

सोइनलाल जी दर से इस दरय को देखते हुए चपने चोड़ पर बैठ हुए पछे चा रहे थे। धनका हुदय इस दृश्य को दुलकर करुखा से भर गया। यह किमान की गाड़ी के पास बाकर भपने घोड़े से नीचे दतर पड़ और इपद दो मांखना दन के

लिये राममे बोबे--"माई। काम मत करो। स्रोभ करने से काइ मी कार्य

मक्स नहीं होता। यदि मू भी सेठ हाता और मेरे पाम भी पेमा बलिए मौकर होता और देर स्थान पर यहां किसी और किमाम की गाड़ी डाती वो ऐसी स्थिति में सू भी यही करता ! पभी रियांत में अपने शोक का छोड़कर अपनी शाबी की शीक **C** 1"

धमा कदकर उन्हेंनि स्वयं कावना हाथ समाहर प्रयक्ष उस किमाम की गाड़ी का पहिया ठीठ करबाया । गाड़ी ठीक हा जान ११२ \ प्रधामाचार्यं भी सोहनकाल जी

पर उन्होंने उसकी बोरियां भी उसकी गाढ़ी पर सदवादी। धनके इस रूपबहार को देख कर किसान मन में कहने सगा।

"तिश्वय से यह कोड़ देव हैं जो मतुष्य का रूप भारण कर मेरी महायता करने के लिए जाया है।"

यह विचार करते ? किसान का हृदय सोहनलालजी के लिये कृतक्षण से भर गया। इस समय सोहनलाल जी ने फ्रयक से कहा

माई ! यहि मनुष्य धपना मला बाहता है तो उसे बाहिये कि प्रवम मक्का मला बाहे और मबके परचान धपना मला बाहे ! ऐसा करने से उसका निश्वय से मला होगा ! दुन्ने तो इस सेठ का मी दूरा नहीं बीत कर उसका मी मला होने की शब्दा करनी चाहिये !

सेसा कह कर सोहनसासजी घोड़े पर वह कर पीरे प क्ष्मक की गाड़ी के साव वहने सरे। वह योदा है जागे वहे होंग कि पन्होंने सदक पर एक दक्ता पढ़ा हुआ देखा। दक्षा मीने के जामुप्यों से भरा हुआ जा। इसे देखकर हुम्क की कार्ले जामुप्यों से भरा हुआ जा। इसे देखकर हुम्क की कार्ले जान्य से पमक ठठीं। वह प्रसम्ग होकर सोहनसासजी सं बोला—

बोला— "निरुषय से यह बच्चा उसी सेठ का है। सुक्ते सवाने का फक्क उसको हार्यो हाथ मिल गया।"

इस पर मोद्दनलाक्षणी ने इसका प्रचर दिया।

'माई ! येमी माबना मन में मह रकेशो ! हो ठबकित इसरे की इति को देककर प्रसम्भ होता है वह कर्मी ही पाप दर्म का रुपाईन करता है। वपनी इस मायना का बसको आगते जनमा में मी बुरा फल मागना पड़ताहै। यातक में हुनहारी परीका का बढ़ी समय है। बर्म का फल सदा मीठा होता है। सहसा पूसरे का धन पड़ा मिछना मतुष्य जीवन की सक्की कसौदी है। जिस प्रकार सोने को कसौदी पर कसमे पर हो उसके वार्खाक सूक्ष का पता क्षाका है कसी प्रकार मतुष्य की परीखा भी देखें ही समय होती है। यदि मतुष्य पसे समय क्षोम के परीमृत न होकर सस्य पर दह गहात है तो उसको मतुष्य तो क्या देखा भी नसस्कार करते हैं।"

इस पर इसक ने कचर दिया

"माह, में तो यह भारता हूं कि सेठ को उसकी करनी का पंड भावरय मिले।"

वह सोहनजांक बोहें 'आई यांत्र हुम सेठ को मण्यो सवा चेनी पाइवे हो तो यहां दो इस बच्चे का सेक्ट सीचे स्वावकोट पहुंच कर इस मेठ के वास से जाओ। इस बच्चे में हती हुए कारण से यह पता चलता है कि यह बच्चेक वाले दाह के पहां जावेगा। तुम वासे गार के यहां जाकर यह बच्चा थसे पहर कहना कि 'तुमने जो क्यवहार मेर साथ किवा है उसके किये में तुमको काम करता हूं। में मगान से मार्थना करता हूं कि तुम्हें सामकरूम से स्वापार में कच्छी सरक्षता मार्य्व हो।' पुन्धार देशा चहने से उसके मन में स्वयं ही पर्वाचाप इराम होगा निमसे यह सोवर्यन के हुए होगा निमसे यह सांवरण में चिर कियी भी निर्मन को कह

मोइनलाक्ष्णी के सुग्य से इस प्रकार का क्यारेश सुनकर फिमान कनकी कावतारी पुरुष मानने सगा । उसने कनकी कत्तर रिया

र्ची धापके चरायों की शपम लाकर प्रतिका करता हूं कि चापकी धाक्रामुमार समें इन्हें करू गा। सोइनझासभी इस प्रकार कृषक का क्षूड्य परिवर्तन करके भागे को कल पड़े।

उपर सेठबी ने बन स्वाझकोट पहुंच कर बपना सामान उतारा तो अपने सामान में जेनर के बच्ने को न पाकर नह बहुत प्रवाग गए। उन्होंने अपने आरे सामान को कहे ? बार देवा किन्तु बच्चा पहां होता तो मिकता। इस पर सेठबी को नौकर पर सन्वेद होने लगा। अध्यय वह उसकी बांट बपट करने बगे। किन्तु बेचारा नीकर उनको बद्दों से बच्चा पक्का देवा? इस पर सेठबी ने पसे पुष्टिस में दे दिया बहां पमहतों ने उसे आस्पिक मारा। पर्याप बतने पुष्टिस से बार बार कहां कि वह एक दम निरपराव है किन्तु पुष्टिस उसे मारती ही रही। इस पर वह सम से लेकने बगा कि "वालव में पह मुसीवत में फींसे हुए किसना को सताने का ही फल है।"

नीकर पर भार पह रही थी कि किसान से बाकर बस्पा सेठबी को देवे हुए कहा— संदक्षी। यह बापका बच्चा है। वह बापके बचनी बसी बासे निकस्तने की बस्ती में सिर पहा हा।

सेठ इस दूरव को देखकर कार्यावक कार्यार्थ में पढ़ गया। वह मन में मोचने क्या।

न्य गान साम क्यांम क्यांम "किये मैंने भागिक में बाद्या वा वसी से मेरी भागिक से एका की हैं।" यह सोचकर व्यक्त हृदय किसात के किये क्य ह्वा के मार्ग से सर गया। सावादेश के बादया कुछ ससय कर वो वसके मुझ के से यह मार्ग मिक्सा। इसके बाद बह करनी गरी से कठ कर किसात के देरी में सिर पड़ा और करने

सगा

सेठ—माई! तुसे पन्य है। तू शतुष्य नहीं देवता है। तूने बाब मेरी बांखें जोड़ ही। तेरे बपकार से में कभी भी चक्रख नहीं हो सकता।"

इस पर किसान ने उत्तर दिवा।

किसान — भाई! यह सन वन पुनस्तार सोहनलाल न्यों का प्रवाप है लिल्होंने मेरा करा कायणि से क्यार किया है। क्यां मा कि पूरारे की हुत को ने वाला माने किय हुं के किया माने किया है। किया हुं की ने किया माने किये हुं के को माने की से की हुं की ने किया माने किये हुं की को की से की करता है करी मानर ही सस्य का नीत होता है। इसकी मानर ही सस्य का नीत होता है। इसिंग के स्वाप्त है कर मान स्वाप्त कर मी सनका माना किया नामि । इसिंग के स्वाप्त है कर मी सनका माना किया नामि । इसिंग के स्वाप्त कर मी सनका माना किया नामि ।

क्यान के बहु राष्ट्र शुक्कर छेटबी ने बसी समय बाने में एक भारतो सेवकर भाषते गीठर को सुब्बावा। सेटली ने किसान को बहुद कुछ रुपये देने बाहे किन्तु वसने रुपये सने से साक इन्कार कर दिया।

किसान के इस सरकार्य से चलके गेहूं भी पती समय तेज वामों में विक्र गए जिससे वह प्रसम्बापूर्यक अपने घर पता गया।

क्यर सोइनलाल जी मी सम्बद्धियाल में सीधे व्यवनी माता के पाम पहुँचे। पुत्र के कपड़ों को कीचड़ में सने देखकर माता ने बससे प्रसन्न

माता—क्या केटा ! तू पोड़े से गिर गया वा १ सोइनलाल—नहीं माता जी।

माता-फिर तेर अपकों में यह बीचड़ किस प्रकार कर।

गया ?

115 प्रधानाचार्ये की साहमैकाल की

इस पर सीहनसाम बी नः भपनी भाता की किमान तवा संदर्भ मार्न की मारी पटना सुनाकर कहा कि-

'मावा ! उस किसान की बोरियां चरवाने में मेर क्यडीं में कीचड सग गया !"

चपने पुत्र की इस प्रकार की चलकट सेवा मावना की । दक्ष कर अवनिदेवी को उस भीमारी की दशा में भी बढ़ा मारी भानन्य हुमा । एन्होंने इस झार्य के सिये अपने पुत्र को खुड

शावाशी थी। पर्म के प्रधाप से माला क्षरमिहेवी का रोग मी शीम दूर

होगया और वह स्वसंप हो गई। इसके इब दिनों बाद उन सेठ थी की व्यवानक सोहनसाल

भी से भी भेंट होगई। अब दो उन्होंने सोहमहास भी के पढ

भाषरस की बढ़ी मारी प्रशंसा की ह

# १६

#### मित्रों का सुधार

सुषरे ग्रठ पंक्षित संगति ते, ब्यवनीत कलाघर से सुषरे । सुषर मिल पारस लोइ सही, ब्यठ ताल रसायन से सुषरे । सुषरे विप श्रीपधि वेडन से, मलयागर से तठका सुषरे । सुषरे ठग हिंसक साथ यकी, मद कीटि बया तपसे सुषरे ।

एथार में कह संगति कथी को माना काला है जिससे क्वारि हो। कह संगति के मानव से पतियों का सुवार होता है। मंदित की संगति मान होने पर कर का भी सुवार हो काला है। क्वार्या एवरिक की संगति से मूर्च सरिवयी अमरित का भी सुवार हो गावि है। पार्र्य मंत्रि के स्वर्य से बोहा सुवार कर सोचा वय काला है। तरि के स्तमाय के चतुर मैंच के हावों में बाने पर विच भी चस्य वय काला है। मानवाशिर क्यान की संगति से सामायह हुव मी क्यान वया करते हैं। चास उद्देश की संगति से हा तथा हिमक भी सुवह बाते हैं। क्या यम

पास्तव में मित्र वहीं है जो मित्रों का सुधार करे उनके हरव में पने की बढ़ा भरे देवा उनको बुटे मार्ग से इटा कर उचन मार्ग पर बसावे। किन्तु पेसे मित्र बड़े मान्य से ही मित्रते हैं। शास्त्रों में दिस्सा है कि चमपडूमार में मित्र के मार्ग से हैं। शास्त्रों में दिस्सा है कि चमपडूमार में मित्र के मार्ग से ११८ प्रभानाचार्य श्री सोहतलाझ जी धनार्य देशोरुम धार्व कुमार को मुनि तथा काकसीकरिक के

क्रमच्य पुत्र को भगवान् सक्षावीर का द्वावराज्यधारी आवक बनाया था। पना सेठ में शाक्षिमह को मित्रवा के नावे जावरा नीरता का पाठ पढ़ा कर क्से भगवान महाबीर स्वामी का शिष्य बनाया था । भी रामचन्द्र ने मित्रता के नाते ही सुमीब के कप्र को दर करके वारा के सवीत्व की रहा की थी। उन्होंने उसी मित्रहा के भावे विभीषण के प्राण बचाने के किये स्वयं धापने भार असमय को कास के मुख में भीक हिया था। इसी मित्ररा के नाते भीमद् पती राधवन्द्र जी बैन ने मोहनदास कर्मवन्द गांची के बान्त करक स्थित अभिमान को निकास कर उनको इस योग्य बसाया कि मविष्य में हन्होंने अपने सारे जीवन को देश द्वित समर्पेया केर दिया भौर जिसके कारया वह विश्वविक्यात भाइसक तथा स्वराज्य निर्माता वने । ऐसे मित्रों को वास्तव में धन्यवाद है। इसार चरित्र नावक ने भी इसी प्रकार अपनी पम्बद्ध वर्ष की अवस्था में भर्म का क्यहास करने वाले अपने सबोध बाब मित्रों को समस्य कर बनके हवय में वर्म का बीज थोपा या ।

पह पीड़े बठवापा जा जुका है कि जी घोइनवास जी में परास्त्र आकर सूख में जान किया दिया था। जब परीचा के दिन भार तो बिचार्जिनों हो परीचा की तप्पारी का असदार हैने के किये लूका को बंद कर दिया गया। फिर परीचा हो जुकने पर परीचा क्या तिकबते के उपरांत सूझ की अधिक समय के किय हुई। कर दी गई। इस समय परीचा फ्या को देख कर पास होने बाले प्रसन्त हो रहे थे और फेस होने वाले अपने आप को दोन देहे हुद रो रहे थे और फेस होने वाले अपनी आप को दोन देहे हुद रो रहे थे। एक सम्पन्न पराने के विद्यार्थी ने अपनी परीचा में क्योर्स्ट होने के विजयोत्सव के रूप मित्रों का सुभार ११६ में बापने सभी सहपाठियों को एक प्रीति मोत्र में निर्मात्रत किया। इस भोत्र में उसके सभी बाखिमत्र समय पर पहुंच गए। इन बालकों में इसारे बरिजनायक भी सोहनसाल भी भी सन्मितित

में। चाविषयं ने सभी निसंधित बाजकों को महे प्रम से भोजन कराया। भोजन के परचात् वह सब के सब एक सजे सजाप कमरे में चैठ कर कामोह प्रमाद करते हुए बार्वाकाण करने हो। इस वार्वाकाण से उत्तरियुं दुए विद्यार्थियों को बचाई वटे हुए एक

विद्यार्थी कोळा--
"माई 'तुम्हें कथाई है। मैं ने तो इस वप तुम से भी कांकिक परिश्रम किया या किन्तु कथा किया जाने ? मगवान की इस्त्रा हो देशी की कि से क्ला के जाई। ?

इस पर सभी चसकी हां में हां भरने को। किन्तु हमारे चरित्रनायक श्री सोहनजाल जी को चमका यह क्यन पर्संच नहीं चाया चीर बहु उसकी सम्बाधित करके कहने को— सोहनकाक—सिन्न ! तुम मूझ करते हो। तुमको चपना

होप बुधरों के उत्तर कभी नहीं बाजना चाहिये। सपने इन राखों के द्वारा दुन भगवाए पर क्लैक खगा रहे हो। भावा जो भगवाल सविदानन्त स्वरूप चागत पिठा दीनवन्तु सरारण्य-रात्य दवा सनावों के नाव हैं पेते करणानियान मगवान्त्र किसी का दुरा क्यों बाहने तमे हैं उनकी क्या दुम्हारे साथ यहुवा है वो क्योंने दुमको फेब्र कर निया है निया। किस क्लोंक का क्याहरण दुम में पे हो के सब्दी हुद्धि की गीमता दुम से चीगुनों है। यदि दुम बसके समान सक्स बसना बाहते हो तो वस से चीगुनी मेहनल करो। किर देखें दुमको बदनी ही नक्सना हैने स्वर्ग सिक्ती हो १२० प्रधानाचार्य भी सोइनकाह जी सोहनकाह जी के इस बचनों को सन कर उनका एक धन्य

भित्र वर्तकी कोर संकेव करके नोबा---"मार्ड. यह वो मास्तिक हैं। यह ईरवर को नहीं सानवे।"

"माइ, पद वा भारतक इ। पद इरवर का नदा मानव।" इस पर सोइनकास नी ने बसको उत्तर दिया--

'मित्र ! तुम से यह किसने कहा कि जैनी स्रोग ईरवर की मही मामवे हैं'

मित्र—इमारे यहाँ एक पंडित की चाया करते हैं कहोंने कहा था। सोहनताल—सित्र! मैं तो समग्रता हूँ कि चापके पंडित जी को जैन पर्म था कि विद्यान भी जान नहीं है। यहि उनकी

को जन पन का का व्यवस्थात भी झान नहीं है। यादे बनकी झैन पर्म का केशमात्र भी परिचय होता तो बह ऐसी बात कमी भी न कहते।

सिक्र—को क्या बैनी बोग सक्ष्मुण ही ईरवर को मानते हैं! सोदनकाव—कैनी बोग ईरवर को निरुषय से मानते हैं।

ब्रह्मराज्य का का हुए हर का तिराध्य थे सीताय हु। इत्तर के शिविरिक बैती बीत पाप पुरस पर्यो, कावमें कर्ने तरक मोद्र क्यां कर्मों के क्यां कर द्या हुने कर्मों के पुरे फक्ष इन समी की मानते हैं। इनमा ही नहीं सैती सीत यहां तक मानते हैं कि वह बीत पर्माचरक करता हुआ काय पाप कर्मों को नय करके आत्मा से परमास्मा बन जाता है। हो तरकर काल क्यांब्यत होने पर बैती होना परमास्मा के होण स

रांदद काल वर्गाव्यत होने पर सैसी होग परमास्या के होश स हेक्ट बसे कारने ही पाप कर्म का एक समझ कर कस पाप के मष्ट करने के किये दुगने रुसाल से मधु मर्कि में बुद्ध जाते हैं। मित्र —संपन्ना सोहमताल। पद बराबाओं कि बैन लोग कीटों में से क्यों इसक हर है सोहनकाल-भिन्न। यह भी तुम्हारी भांत भारता है। बैनी

222

कोग बौद्धों में कभी भी सम्मिलिव नहीं से जो वह उन से अक्रग होते। उनका बौद्धों से इस्त भी सम्बन्ध नहीं है। बौद्धमत को गौसम बुद्ध ने चलाया है, किन्तु जैन पम बौद्ध पम से मी बहुत प्रसार है। मित्र—में ने स्कूख की कितावों में पड़ा है कि बीन घम को

मित्रों का सुपार

महाबीर स्वामी ने बाताया था।

सोइनशास-भित्र! भगवान् महावीर स्वामी से पहिसे मी बैन धर्म का प्रकार करने वासे ऋपमवेच आदि होईस अपवार हो चुके हैं। इन सभी ने जैन धर्म का महाबीर स्वामी क समाम क्षेत्रा दिया था। वैसे संसार में जैत मर्म सृष्टि के मारम्म

से हैं। एक कान्य मित्र—मोइनजाक । तुन्दारे साभुकों के क्या भाषार विषार हैं १

सोइनक्षाद्ध-मित्र ! जैन साधु किसी भी जीवे की हिंसा नहीं करते। यह कमी असत्य मापय नहीं करते और न बोरी करते हैं। यहां तक कि यदि दांत हरेदने के क्रिये एक विनक्ते की

भाषश्यकता भी पढ़े तो बह बसे भी बिना पृत्ते नहीं सेते। वह किसी स्त्री को चाहे वह उनसे वहां हो अधवा कोटी अपने को स्परा नहीं करने देते और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पाक्षन करते हैं। वह भापने पास की ही पैसा कुछ भी नहीं रखते । गर्मी का मौसिम भाने पर बह म तो कमी पैसा कृते हैं, न सुझे मैदान में ही साते हैं और म स्नाम ही करते हैं। सहीं माने पर बह न दो

कभी भाग बचारे हैं और न दईवार बस्त्र रबाह भावि भोड़ते हैं। यह सवा नंगे पर तथा नंगे सिर गहते हैं। गृहस्थियों के यहां वह पक्षण काट आदि पर नहीं बैठते। वह किसी मात के

प्रयानाचार्य भी सोहनसास जी

१२२

ने क्या 🖟

वर्षन में भोजन नहीं करते न किसी का स्थाता मानते हैं। यदि उत्तके स्विपे कोई जाने पीने की वस्तु बनाह बावे पा कोई कनके पास से बावे तो यह उसको कमी नहीं सेते । यह सिक् की भी गाड़ी नहीं देत । कितना ही संकट बाने पर भी वह भम को नहीं कोवते । को कुछ अप तथ वह करते हैं वह पाप कमें को नहीं करते के सिक्षे दी करते हैं। बह पेसा कोई कार्य नहीं करते अस्ति प्रमुखे सवाबार में कमी बाते था

भित्र—स्थापके सायुक्षों की सीर सब बाउँ तो डीक हैं किन्तु वह को स्नान नहीं करते यह बाठ मेरी समग्र में नहीं स्थाती।

सोइमझाव-क्यों यह बाठ समक में क्यों नहीं बाई ? भित्र-स्तान न करने से अपवित्रता बढ़ती है और शरीर मैठा रहता है।

सोहन्ताक — भाई ! रारीर की मितनता का क्या ठिकाना ? इससे कितना भी सामुन क्याका जब से घोषा कावे कह ग्राह्म जबी होता ! आपको यह विचारना चाहिए कि यह रारीर किन बस्तु का बना हुमा है। यह रारीर रक्त, मास विक्त, मक्त मृत्र कृत तथा पीप जैसी गंदी बस्तुओं से भरा हुमा है। इसमें कीमसी वस्तु कम्फी है ? इसके क्यार बात्त की एक बाद्द मान कड़ी हुई है। यह स्वी क्वार दिया बावे तो युगा के मारे इस रुरीर को बेक्सा भी कठित हो बावे । इसके विषय में एक स्वी

> वैच सद सूची वातिर को सकर्त पर। वर्ष सोवे का विच्या है सकर्त वर॥

पेसी सबस्वा में शरीर फिस प्रकार पवित्र बन सकता है ? इसके सर्विरिक दौन सामु ऐसा कोई सांसारिक कार्य भी नहीं मित्रों का सपार 124

मित्र—सोइनजास । यह ठीक है कि शरीर महा अपवित्र है किया पत्रि मुनिराज स्तान करतें तो इसमें स्था डानि हैं !

करते जिसमे उन्हें स्तान करने की बावश्यकता परे।

सोदनदास--भित्र । यह तो एक स्पृत्र बुद्धि का प्रश्न है।

प्रवस बात हो यह है कि स्तान एक शृक्तार है। बुसरी बाद यह है कि स्तान से कामारिन प्रशिष्त होती है इन्द्रियां सरोज होती है

वया मन सांसारिक पदार्थों की और बाता है. जिस से साम का मन चंचल हो बाता है, शरीर में समत्व बढ़ता है और मत मंग होता है। तीसरे स्नान में समय का अपस्पय होता है। भौषी बाव यह है कि स्तान करने में बस्न स्मित बीवों की दिसा दोवी है। इस प्रकार स्तान करने से आत्मा कर्मपरमाणुओं से

भीर भी अधिक मितन होता है। इसिखये साम के तिये स्नाम पवित्रता का कार्या नहीं बरम् व्यपित्रता का कारख है। इसी सिये जैन साधु भारमा को उज्जस बमाने के क्षिये तो यस्त करते र किन्तु रारीर को प्रस्त्वल बनाने की ब्योर क्षेत्रामात्र भी स्थान नहीं देते । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध सतातन धर्मी प्रस्य पायड व गीता में भी यह सन्दर रकोड़ भीष्य जी ने प्रविद्वित से छहा ŧ-

मारमानदी सपमप्रयसीर्घा मस्योदका शीलवटा वयोर्मि ।

तत्रामिपेक इरु पायद्वपुत्र

न बारिसा ग्रहभति चान्तरास्मा ॥ वह भारता क्यी वही संबम तथा दुवय का बबित्र तीर्व है । इसमें

साय क्यी बच नरा हुना है। शीच क्यी इसके दीवी किसरी हैं। इस में दया की कहरें हैं। दे मुकिटिर ! यू बेसी कारना क्यी नहीं में

प्रधानाचार्य भी सोइनसास जी

१२६

मिष्यात्व अन्यकारमय अन्त-करण में ज्ञानरूपी सूर्य का प्रकारा करती भी। स्रोग करते थे कि ऐसा व्यास्थान इसने बान तक कमी मी नहीं मुना । स्थास्यान क्या है अवाह असूर की वर्ष है। यदि उसकी एक भी वृद् हृदय में उत्र गई ता बस दड़ी पार है। महासवी के व्याक्यान की इस प्रकार की प्रशंसा सुन कर पसरूर की सैन तथा दीनेतर सनता स्पाप्तय की कोर चती का रही है। इमार परित्रनायक भी सोइनझाल की भी इस संवाद को सुनकर इस अमृत्य अवसर से झाम उठाने के क्रिये मासन मादि सामाधिक के रपकरवाँ को लेकर पर से निका कर स्पाभव में पहुंच गए। उन्होंने वहां बाकर सभी सतियों की विभिसम्बर्ध सविनय पांची भंग ममा कर वहम किया। इसके परचात् वह वहां पर वयस्वित सभी साहयों को 'बय जिनेन्द्र' कर कर सामायिक के ब्रव को संगीकार कर सीप सहशा सपहेशासूव

की प्रवीका करने संगे। 🕉 दूस समय 🕏 चपरांत महासती निर्दिष्ट समय पर प्रवारी। तनके मुझ पर मद्यापय का चाजूत देव चमक रहाथा। उनकी शान्त मुद्रा की देखकर विद्वेषी समुद्र्य का द्वय भी शान्त हो जाता वा। उन्होंने सुमुद्रर गंमीर व्यनि के साथ निस्त प्रकार से संगद्धावरण करके देशना देनी चारम्म की-

सद्य वि माणुसचय, मारिमच पुरारवि दुक्सह। बहुवे इसुया मिलक्क्या, समर्थ गोयम ! मा प्रमायए ॥

बत्तराम्यवस सूत्र कान्यवम १० गावा १६। सबन्द अब पाकर भी जरेक बीच चीर बचते हैं जबका स्वीत्स

प्रमिनों में बन्म केते हैं। इसके पार्चमान (बार्च धूमि के वादानाव) का तिकवा सत्वन्य हुकंस है। इसकिये है मीठम ! यू समय का गमाव w 47 1

१२७

महासची की भविष्यवायी गौतम स्वामी ने मगवाम महावीर स्वामी से प्रश्न किया

कि हे भगवम् ! "देवता हो जाहे नारकी पशु हो चाहे पद्मी यह कोई मी इन्हों के नाराक बाज़म सुका की प्राप्ति के क्रिमे प्रयस्त गदी करते। इस बानादि संसार में श्रीवों की संख्या बानना है। काकी इच्छाएँ मी प्रवक् प्रवक् ही हैं। किन्तु ऐसा होते हुए भी वन सब की एक ही इच्छा है कि हमें सक मिसे। इस विवय में स्त्री पुरुष बालक युवा कृद्ध राजा वाबवा रक सब की एक ही रप्या है कि इसको सदा सुक मिलवा रहे और दुल इसारे पास मीन क्याने पाने। वह सभी कपनी कपनी बुद्धि के महसार कपने कपने कीवन को सुन्नी बनाने के ज़िये प्रयस्त करते रहते हैं, किन्तु करों सुक्त के स्थान पर मिश्रता केवझ हु स दी दै। हे भगवन् इस का क्या कारण है ?"

इस पर मगवान् महाबीर स्वामी ने उनको उत्तर दिया— दिगौतम ! सल दो प्रकार का है। एक चुन्सिक दूसरा भवय । वृत्रिक सुल दुःल का रत्यादक है, किन्तु वाद्यय सुल हैं के का माराक है। चृक्षिक सुत्त देव, नरक, वियन तया मनुष्य इन चारों ही गवियों में सुताम है। धावपद सब मासी पसे भी भाष्त करने के प्रयत्न में सगे रहते हैं।

इस पर गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया

वै मगवन्। क्या बाइय सुत सभी गतियों में मिस सकता है १

इस पर मगवान् ने बत्तर विया

<sup>'काइ</sup>य मुल देवताओं नारकियों तथा तियक्रों को नहीं मिस्र सकता। वह केवल मठण्यों को ही मिस्र सकता है।"

स्वाव कर । बच्च के द्वारा चन्यरात्मा की द्वनिंद नहीं होती ।

१२४

सित्र – सित्र । तुमने बहुत ही सुन्पूर उत्तर दिया। बास्यय में यही पवित्रता है। पुरायों में किया है कि प्राचीन काल के द्वापि साठ साठ इवार वयं तक तम करते थे। येसी कामस्या में स्नात तो दूर, उनके राधीर पर पड़ी तक क्षपने जोंसबे बना केते थे। सोइनकाल । बात तुमने वालव में बहुत ही अप्बद्धी बार्वे वर्तकाई। क्या तुम हमको भी ध्यये गुहर्कों के दर्शन करा मकते हो?

सोइनकाल—क्यों नहीं / दुम बड़ी प्रसमता से धनके दरान कर सकते हो। तक तुम बनके पास जाकर उनके दर्शन करोंगे और उनसे प्रता करके पासे का स्वरूप समग्रीमें तो तुमको महाविक प्रसमता होगी।

भरमधिक प्रसन्तता होगी।

भित्र-चण्या सोइनबाब ! तुम इमको अपने सापुर्धों के वर्शन के क्रिए कब से बढ़ोंगे ?

छोइनसास—वन कमी यहाँ सामार्थ भी का भागमन होगा तो मैं भाग क्षोगों को स्थित करके उनके दर्शन कराने भागको सनस्य से चन्द्रा।

मित्र-स्या वनके साने का कोई समाचार है।

सो६नतास-स्मानी दो बाई समाचार नहीं है किया उनके विदार इपर माय हो हो बाता है, जिस से इस झानों को उनके दशनों का साम हो बाता है।

## 63

## महासती की भविष्यवाणी

पैपांन विद्या न सपो न दार्न, न भाषि ग्रीखन गुगो न धर्मः। ते मृत्युक्तोक स्ववि भाष्भृताः

मनुष्यद्भेष स्गारवरन्ति॥

(पक्रार्तत्र) विभाग को विका है व कर है और को बाव नहीं करते तथा न निकड़े की के पुत्र कावता नर्जे हैं है यह इस पुत्रुकोंक में पूर्णी पर वेजक बोक्ता नव रहे हैं। बसारि बनका साकार समुक्त के कीमा है विन्यु बारका में बकता सभी कावता कावती के समाव है।

श्रीज पसन्दर नगर के बर्मातमा पुरुषों के हृदय में धरसंह का मुद्धर दिलोरों ने यहा है। धरम्य मन मयुर झानामुख की सर्वा के स्वानन्द में सम्म होफर नाम यहा है। मिसे देतो बढ़ी 'परम बिहुई महामती भी होरों जी महाराज के स्थान्याम की मर्गासा कर रहा है। भी रोरों जी महाराज झानायुत की वर्षों कर समेक सम्म जीवों की पुष्प पर चलाती हुर निकासुक्तों की साम पिशसा की साम्य करने माली थी। बह जिन प्रमें के साम पिशसा की साम्य करने माली थी। बह जिन प्रमें के धरिसा चन्न को स्थान स्थान पर कर्यराई। हुई क्यानियों के

प्रधानाचार्य भी सोहनसास भी

**१२**६

इसी भी नहीं सुना। व्याच्यान क्या है अपाह अपूत की वर्षा है। यहि इसकी एक भी बूत हृदय में फर गई ठा वस बेड़ा एतर है। महासरी के व्याच्यान की इस म्हार की मासा सुन कर पसकर की तैंग ठाया तैनेदर सन्ता उपामय की और व्यक्त बा रही है। इसार वरिजनायक भी सोइनहास जी भी इस संवाद को सुनकर इस अपूर्य अवस्थर से लाम कठाने के लिये आसान भादि सामाजिक के व्यक्तगा की केटर पर से निकल कर प्याचम में पहुँच गए। इन्होंने बड़ां ठाकर सभी सवियों को विभिन्नस्थित सविनय पांची और नमा इर बेड़न किया। इसके परवाम बहु बढ़ां पर वर्गस्वत सभी भाइयों को कर सेन्द्रन क्या

मिप्यात्य अन्यकारमय अन्त-कर्या में झानरूपी सूर्य का मधारा करती थीं । सोग कहतं ये कि ऐसा व्याक्यान हमने चाज तक

की प्रतीका करने होगे।

कुछ समय के करांत महासठी निर्देष्ट समय पर प्यापी।

कुछ समय के करांत महासठी निर्देष्ट समय पर प्यापी।

तनके सक पर महाचर्य का चाहुत देव चमक रहा था। दनकी

साल्य सुद्रा को देककर विदेशी मनुष्य का हृदय भी शांत्र्य हो

जाता था। वन्दोंने सुनसुर गंभीर व्यनि के साथ निम्म प्रकार
से मंगद्वापरण करके देशना देनी भारम्य की—

लद्गा वि माणुसचर्ध, मारिमच पुस्रति दुम्सर्ह। बहवे बसुया मिसक्सुया, समर्थ गोयस ! मा पमायर ॥

बन्धरान्ययत सूत्र आध्ययत १० गाया १६। मनुष्य अब पाक्त थी प्रतेष और और बन्ने हैं अवना स्वीव्य

न्यान पर्याप के हैं। इससे सार्यमान (सार्व प्रसि के बातानरक) न्यानियों से अपने के हैं। इससे सार्यमान (सार्व प्रसि के बातानरक) का निवास सरवाट हुवाँस है। इसकिये हे गीतन! तु समय का नमार करा। ्गीतम स्थामी ने भगवान् महाबीर स्थामी से प्रश्न किया

महासरी की मविष्यपाणी

कि हे सामन !

"देवता हो चाहे सारकी पहा हो चाहे पड़ी यह कोई सी
दुःखों के नाराक चड़ाय सुक को प्राप्ति के क्रिये प्रयत्न नहीं करते ! इस चनाई संसार में बीकी की संस्था कानत है। करते ! इस्तार्थ मी प्रयक्षप्रकृती हैं ।किन्यु देसा होते हुए सी बन सब की एक ही इच्छा है कि हमें सुक्त सिखे ! इस विभय में

वनकी इच्छाएं भी प्रवक्ष प्रकृति हैं। किन्तु ऐसा होते हुए भी वन सब की एक दी इच्छा है कि हमें सुक निके। इस विषय में तरी पुरुष वालक युवा हुत राजा अपया रेड सब की एक दी इच्छा है कि इसको सदा सुक्त मिक्का रहे और दुःख इसारे पास भी न काने पाये। यह सभी अपनी अपनी तुक्ति के अनुसार अपने क्याने औवन को सुक्ती वमाने के लिये प्रयक्त उन्तरे राहरे हैं, किन्तु उन्हें सुक के स्थान पर मिळा केयब दुःख दी है। है मायवर हुत का क्या कारण है ??

इस पर भगवाम् महाबीर स्वामी ने उनको उत्तर दिया-

दे गीतम । मुल दो महार का है। यक चयिक दूसरा सदम । इयिक मुल दु का का उत्पादक है, किन्दु कराम मुल दु का का नागक है। इयिक मुक्त देव, मरक, विपन्न वमा समुम्य दून चारों हो गीतमों में मुझम है। कावपन सन मायों वसे हो मार करने के प्रयत्न में हमें रहते हैं।"

इस पर गौरम स्वामी ने फिर मरन किया

के सरावन्। क्या भव्य मुख सभी गतियों में निक सकता है ?"

इस पर भगवान् ने बचर दिवा

'बाइम मुख दववाओं भारकियों वधा विश्वचों को नहीं मिल सकता। वह केवल मनुष्यों को ही मिल सकता है।"

प्रधानाचार्य भी सोहनसास जी **१**२⊏ गौतम स्वामी-मगयम् । स्या अन्तय मुल सभी मतुष्यो

को मिसता है ? मगवान-शही मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक मोग मूमित तुमरे कर्ममूमित । मोगमूमि में तराम होने पाने

युगिलियों की इन्द्राएं करवरूकों हारा पूर्व होती हैं किन्तु कर्म मूर्मि बाहे पुरुषायं करके भवनी आश्रीविका चलाते हैं। अवय सुल इन में से कर्ममूर्त वालों को ही मिछना है भागभूमि

यानों को मदी मिसरों। गौतम स्वामी-भगवन् ! क्या यह बाह्य मुख कर्मभूमि क समी निवासियों को मिसता है ? भगवाम--- मही पुरुपार्थी भी दो प्रकार के होते हैं। एक

कार्य दूसरे महेक्द्र अथवा अनाय । ३२००० देशों में से कवस मेथा देश कार्य हैं शेप कनार्य हैं। कनार्य सोग सब प्रकार के पाप पुष्य तथा धर्म अपर्म से अनिमक हैं। सो यह चक्रम सुझ क्षेत्रक कार्य देश वालों को मिलता है अनार्स देश पानों को नहीं।

गौतम स्वामी—भगवन् ! क्या यह ऋदय सुत बार्य इंशी के सभी निवासियों को मिकवा 🕻 🤋

मगवाम् - नहीं चार्च देश के मनुष्य भी दो प्रकार के हैं। पक इस्त से भार्य दूसरे इस्त्र से बनायें। विलका इस्त

सवाभारी तथा निरामिपमोजी हो, जिनहा स्थापार तथा स्व भार इस्तरक्षित को शया जिल में गुरु जलों का चाहर सरकार किया बाठा हो वह बार्य दुख बड़े जाते हैं। शेप बानाय इस

हैं। मच्य सक इन में से बाय इस बाहों को ही मिलता है।

गौतम स्वामी—भगवन ! संस्था की दृष्टि से तो कानार्थी की संख्या च।चों से कही क्रविक है। यदि स्वृक्त परिमाख से चार्पों की संस्था चार्चामी समम्बर्के दो भी १२॥। देश चार रहे। क्या इन सभी को चल्लय मुख्य प्राप्त क्षेत्रा है ?

भगवान्-नहीं। श्राय इक वाजों के भी तीन भेद हैं--

इनमें से फ्लटी पूर्ति बाले को मिप्पाली करते हैं। सीपी पुर्ति बाले को सम्पन्ती करते हैं। देश कि भावारींग सूत्र के मयम मस करून के सम्पन्त में के दर्श एक मेंसे कहा गया है—

'समिय' ति मन्नमाशस्स 'समिया' वा 'मसमिया' वा समिया डोड उपेडाए ।

जितको सदा सन्दक्ष है बसे सम्बक्त न सम्बक्त होनों प्रकार की बरतुर्द सम्बक्त विभारमा के कारमा सम्बक्त कमा में परिचार हो कारों है। जिस करने सबना हो में कोई सेट व ससम्बक्त होनों का एक समान समस्या है। धरनवरनी सही को नही तथा प्रकार को प्रकार मानता है। को समस्या किन्द्राली दवा निम्म को बोदकर केनस सम्बक्त की हो बारव होता है।

गौतम स्वामी-भगवत् ! क्या वह श्रक्षपमुख समी सम्यक्टिएवीं का प्राप्त होता है ?

सगवाय-नदी । सम्पवस्थी हो प्रकार के होते हैं—यक क्ष्मी दूसर प्रप्रती। जिसका श्रीवन सर्वादायुक्त है वन्हें प्रती तथा जिसका श्रीवन समादादीन के प्रतीत कार्य हैं। प्रक्रय सुग की प्राणित प्रती का हो होती हैं।

गीतम स्वामी—भगवन् ! क्या श्रद्धममुख की प्राप्ति सभी प्रतियों का दोती दें !

भगवान—नहीं । मनी वो मध्यर के होत हैं। एक बशावनी

प्रधानात्रार्थे भी सोहनसाह जी 220 वृक्षरे सवज्ञती । व्रवों को एक देश पासने वाले गृहस्य को देशऋषी तथा वर्तों का पूर्णतया पाक्षम करने वाले मुनियों को सर्वक्रकी कहा जाता है। सो अवस्मृत सर्वमती का ही मिलता है। गौतम स्वामी-भगवन् । क्या समी मर्बन्नती मञ्चयसूत्र को माप्त करहे हैं १ मगवाप्—नहीं । सववती दो प्रकार के होते हैं । एक पश्चाई, वृसरे व्यवस्वाह । क्रवीं को दोड़ने बाह्रे परवाई तवा प्राया देकर भी नियम की रहा करने वालों को कार्यादवाई कहा जाता है। सो अवयमुख अपविधाई को ही मिश्रवा है। गौतम स्वामी-अगवन् ! क्या सभी अपविवाई साधुकी को बाद्यसम्बद्धाः मिखवाः 🕻 १ भगवान्-नहीं। अपश्चिमाई हो प्रकार के होते हैं। एक क्यांची वृत्तरे श्रक्षांची । बिस साधु में क्रोच, मान माया वा लोम में से कोई मी क्याय हो उसे क्यायी तथा क्यावरहित को

भाकरायी करते हैं। अञ्चयक्षत सक्तायी को क्षी प्राप्त होता है। गीतम स्वामी—मगवन्। क्या समी अक्तायी साधुओं को अच्च कुत्र प्राप्त होता है? मगवान्—जही। सक्तायी हो प्रश्नार के होते हैं। वक्त सबैत हुनर कुदास्य। अजुल कुत्र सबीह को क्षी प्राप्त होता है जहास्य

पूरा क्यारा । अवध्य सुस्र सक्क का हा भाग्य हाता है स्थारा को नहीं। मगवान महावीर तथा गौतम स्वामी के इस संवाद का बयान करके महासवी होरों की ने बयाने बाताओं से कहा— मार्थ असंस्थात कांच्य सुझ की मार्थिय कार्यन कटिम है। इसकी मार्थिय असंस्थात माण्यियों में से किकी एक को ही होती है।

भवएन सम्बनी ! इसकी प्राप्ति हे क्षिये ऋती जीवन पारक करके

वरावर यस्त करते रहो। उसमें एक समय मात्र का मी प्रमाद मठ करो। यह कवसर वार-वार नहीं मिखता। यदि काप इस कवसर का साम नहीं उदाकोंगे सो कान्त्र में झापके वसी फक्षर महान् परवाजाप करना पढ़ेगा तिस प्रकार एक कन्ये ने किया था।

'रक किया विरुद्धत निर्जन था । यसमें किसी प्रकार यक क्या पुरुप पुस गया। अब क्से ब्रांदर कोई भी कम्य पुरुप नहीं मिला वी वह वाहिए निकलने का प्रयत्न करने सगा। किन्तु उस किसे में से माहिए निकलने का एक ही द्वार या । बहुव कुछ सटकने के बाद बसके हाथ किसे की बीबार सग गई। उसने विकार किया कि अब दीवार मिखी है सी उसमें द्वार भी होगा। अवएव वह एक दाए में शाठी पकने हुए तथा वसरे से कोट की दीवार चुवा हुमा भागे नहने क्या । चक्रवे चस्रवे वह दरवाजे के पास भा गया। परे अवस्ती की भीमारी थी । असपन साझ उउने पर बह पीवार से हाथ हठा कर खुताते २ बखने लगा। उसके खुताने लुकाने में ही दरवाजा निकल गया। अब उसकी वसी प्रकार मारे किले का फिर दुवारा चच्चर संगाना पहेगा। क्यीर मंदि फिर इसने ऐसी गलवी की हो इसको किले का दीसरा चकर मी लगाना पहेगा। उस श्रंधे के समान ही यह श्रीव भी है। यह संसार बस एक बार बाले किसे के समान है। उसमें मनुष्य कत्म द्वार के समान है। किन्तु यह बीब मनुष्य कत्म पाकर मी विषय की खुबली खुजाने में ही इसको निकाल देवा है। यदि तुमने भी इस मनुष्य क्रम्म को इसी प्रकार विषय मुखी का पपमाग करने में निकास दिया तो फिर चौरासी तस योनियों में पहर क्षमाना पहेगा । बास्तविक क्षम्यास फिर भी ममुख्य क्रमा प्राप्त द्वाने पर ही दो सन्देगा। ऐसा समग्र कर वर्म काव में प्रधानाचार्य भी सोहमकास औ

समय मात्र का भी ममाद नहीं करना शाहिये।" महासती रोरां की के इस क्याक्यान को सन कर भोवागण

632

पद्मप्र विक से सुन रहे थे। इक्ते में महासती की दृष्टि बनके पैर में बमकते हुए शुम सत्त्वों पर पड़ी। दन सब्यों को देश कर महासती की को इतना हुए हुआ कि वह उसको अपने मन में त्वा न सकी अथवा सोहनतास जी के विशास पुरुष ने उनकी मौन न रहने दिया । उन्होंने सोहनशाल श्री से छा।

मुम्प हो गय । भी संदनसास जी भी महासवी के व्यास्मान को

'सोइनबात ! सुन्हारे पैर के खड़ायों से पता पत्नता है 🎏 तुम सम्पूर्ण दीन समाज में एक प्रचान काचार्य बसकर स्थान

स्थान पर जैन धर्म की विजय पताका फहराते हुए ज्ञानगरिमा मुक्त हुआ पेरी महान वर्ष आली किक कार्य करोगे कि जिसके

कारण सुन्हारी यशदुन्द्रिय की व्यति कई शताब्दियों तक सुनाई रेती खेगी " महासरी रोगं भी सहाराज के सुका से इस मनिष्यवासी

को सुन कर समस्त उपस्वित जनता को परम हुए हुआ और शक्ति जत निवस चौरीकार करके व्यवके ? घर गई।

वह महामती तथा सोइनहास की की प्रशंसा करती हुई स्पर्ध

#### १८

#### मामा जो के कार्य में सहायता

इमेखमेर जुन्साहि । फि से जुन्सेय बनमधी ! जुनमारिहं खलु दुष्सह ।

भाषारीय सूत्र, भ्रमम भूत स्कृत सम्यमन २, वह राक्र वे इस करीर से श्रम करो। बाह्य प्रश्नों से तरहें क्या रै पढ़ के बीम

इस शरीर से शुक्त करो । बाझ सुन्तें से तुग्हें क्या ? युद्ध के बीस्त करीर फिल्मा कड़िय है।

महापुरा का बीवन एक बाहु त जीवन होता है। बह जहीं में महापिक करते हैं बहुँ व्यवने मंगलमार व्यावरात से दशों के एरा कराये करते हैं वहीं वान मंगलमार वावरात से दशों के एरा कराये करते हैं वहीं हैं। सोइनलाल जी रायुह वर्ष की मानु में वसकर गर्थ के किया बावरावाया होते हुए भी बापने अपने सुराति की स्वावन समय में हैं। सब के हुए को अपनी सार्य की प्राया मानि मीर बाहरी के कर लिया । मानु मित्रित मानु करते के कर लिया । मानु मित्रित मानु करते के कर लाय मानि में किया करते के । मित्रित कम से निवृत्त होकर बाप मानि मी को मानु करते हो हो हो बापने करते कर लाय मानि मीर के मानु करते हैं है है है है हो करते करने पर बाप स्वावन करते हैं है है है है में में स्वार अपने करते कर करते हुई की मीर्क क्षार करते हैं है है है से में स्वार अपने करते हुई की मीर्क करते हैं है है है से मानु करते में मानु करते हैं है है से मीर्क क्षार अपने करते हैं है है से मानु करते हैं है है से मानु करते में मानु करते हैं है है से मानु करते हैं है से मानु करते हैं है है से मानु करते हैं है है से मानु करते हैं है से स्वार अपने करते हैं है से सार्य करते हैं है है से मानु करते हैं है है से सार्य करते हैं है है से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं है है से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं से सार्य करते हैं है से सार्य करते हैं है सार्य करते हैं से सार

प्रधानाचार्य भी सोइनसास जो 118 सहपाठियों के साम बारव त स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते वे

विससे पनके मित्रों की संक्या भी शक्त पन्न के बन्द्रमा के समान वरावर वहती जाती थी। स्कूल का कार्यसमाप्त कर भाग मामा श्री के निजी काय में मी चतुरवापूर्वक सहायवा किया करते थे। मामा बी भी भापकी प्रकर बुद्धि को विकसित करने के लिए बाप से अनेक कठिन कार्यों में परामर्श किया

काले से । एक बार आपके सामा श्री ने अपने घर के काबिर एक चबुतरा बनवाने का विचार किया। वह स्थान कमेटी का बा। पन दिनों करीटी का कायाच एक मुसस्रमान था जो गई शाह का विरोधी था। इसका कहना था कि इस भी हो कियु में चनुवरा नहीं बनने दू गा समापि बाह्य शिष्टाचार में बह की बुढि महीं होने देवा वा। एक बार मामा बी ने साहनसास जी से

ध्या-

मामा बी-सोहनकाल ! यह चटकाची कि चब्दरा किस भकार बन सकता है। यदि बनवाता है तो मुखबागान अध्यद विका रंपस्थित करेगा और भई बनवाता हूं तो सारा सगर यही कहेगा कि 'बाव्यक्त से बर गह'। सत्यत दुस यह बतलाओ कि इस काम को फिस प्रकार किया जाने ।

इस पर सोइनकाक सी ने बचर विमा सोडमकाल सामा जी ! चन्दरा दो बड़ी आसामी से बन

सकता है और स्केश भी स्समें नहीं होगा।

मामा की- यो देवे १

सोबनसाड - वह मियां वी तो कमी कमी हमारे यहां काते ही रहते हैं। काव की बार कब वह हमारे यहां कावें तो साप वस से कह हैं कि भाई साहित ! बान्यर बैठने से सामे बाने

वाकों को वडी दिक्क रहरी है। इसकिये मेरा विचार है कि जनकी दिक्क रहर करने के लिये एक यहा चनुरार पनवा दू। इसमें बाएकी क्या सन्मात है।" मो बह रिएएबार के नावे अवस्य वही कहेंगे कि 'हां हो जरूर बनवा लो।" किर बाए जनसे यह भी पृष्टिये कि 'बहुतरा कि सान बहा वथा कहें तक बनवा लो है। कि सम्मात वह भी पृष्टिये कि 'बहुतरा कि सान बहा वथा कहें तक बनवा लो है। इस प्रस्त पर यह निश्य से शाल मंत्री हो कही से जाहन लो के पर बाप वहां कि पहां पर बात हैं कि यह बपनी ही कही से जाहन लो के पर बाप इस काम को भी उनके ही कपर बात हैं और कही है। इस इस काम को करातें। क्योंकि जाए भी दो महर को कर के पार ही हमा काम को सान साम वा से करातें। क्योंकि जाए भी दो माई ही हैं। क्या बाप हम काम को सम्माता देलकर पानी पानी हो बावी जी ही हैं। क्या बाप हम काम को सान साम वा से साम वा देलकर पानी पानी हो बावी जीर विरोध करना बंद कर सेंगे।

सोइनकाक के गुक्त से घह राज्य भुन कर मामा थी कहुए परवान कहा। इसके परवान कहीने इसी सम्मति के बानुसार काम मी किया विसमें ककी का चारातित सम्बन्धता मान्य हुई। इस मकार सोइनकाक जी कपने गामा की की कठिन कामी में भी सहायता किया करते थे।

पर के दैनिक कार्यों पर प्वाप्त रक्षते हुए वह बिना कई सुने क्लोंक कार्याय उत्साह के साब सुपात रूप से किया करते वे । इस अवार सोहाकारता थी कार्यने बाहुत कार्यों से कपनी बरा चुन्दुर्मि बजावे हुए यह सिद्ध कर रहे थे कि वह एक परास्त्री तिता के बराव्यी पुत्र हैं ।

दौनदार विरवान के होता चीकवे पातः।

#### सर्राफे की दुकान

यस मन्ने आरिएई पवेद्य । रुद्रिय नो पमायय ॥

आचारीन सूत्र प्रथम मुद्द स्क्रम्य क्रम्ययम ४ वर्देशक २ क्रांत्री ने नहीं मार्च बदकाना है कि एक बाद बकद होन्द जिर

सालों ने नहीं सार्य नतहाला है कि एक बार बचात होकर कि प्रमान व करें। सोहत्तकाक्ष भी को परस्कर काम हुन पांच वर्ष हो गए। इस

सीदन्साल बी को पसन्दर जाद हुए पाँच वर्ष हो गए। इस विच वह बरावर लूख में पहुठे हुए भी चलेक कार्बों में वपनी प्रतिमा का परिचय वेचे रहे, जिससे सारा परिचार कार्यी विन प्रति दिन होती हुई यमें महा को देख कर सरवायिक प्रसन्न रहता बा। इस पाँच वर्षों में सोहम्बाल की ने पर बाहिर सभी के

हृद्दप पर विशास साझान्य स्वापित कर खिवा था। किन्तु अब सोहमसास जी की आधु सगमग बीस वर्षे की हो गई थी। अवपद कनके मामा जी से यह विन्ता रहने सगी थी

गह या। भावपद कार माना का का यह विश्वा रहन हागा था कि बनको रहक से बठा कर किसी कार्य में बाखा जाते। कास्तु यह दिन रुक्ति सोहनजाल नी से इस मतर बार्यकाप किया

सामा की-सोइमकाल ! तुम वह जानते ही हो कि गृहत्व में रहते हुए गार्ड्स कर्तन्मों को सूर्य करने के लिये हाड बाजीविका सर्राफे की दूकान १३७

गृहस्य प्याय भीति पूर्वेष कमाय हुए अपने धन को नित्य प्रति दान बादि सकार्मी में स्पय करते हैं बहु महापुत्रय प्रतिस्तीय तथा वंदनीय हैं। किन्तू को महुप्य समये होने पर भी पुरुपाये को लाग कर अपने पूर्वेजों की दमार्जित सम्पर्दित का स्परस्य करते हुए विपयानम्य में सीता पहते हैं कमाइ शीवन मुतक तुस्य

की कितनी बड़ी भावरपकता है ! सोइनसास-मामा की ! में ने नीतिप्रत्यों में पड़ा है कि जो

एवं निन्दनीय है।

सोइनकाल भी के बस होटी सी बायु में ही पैसे प्रशंसतीय विचार सुन कर हाला गैंडा मझ करवंद प्रसन्न हुए और करते स्तो गैंडा मझ—वस्स । दुस बपने लिये कौत सा ब्यापार ठीक समस्त्रे हो ! सोइनकाल—मामा थी ! जिस क्यापार में कम से कम बारस्य हो तथा जिसके कारख देश वासि तथा समझ का

चित्र लाम हो बसी व्यापार को करना में पसंद करता हूं। मामा जी-- तो बेटा तुन्हारी समक्र में पंसा क्यापार कीन सर है! सोहनकाल जी-- माना की! मेरी समक्ष में सर्रोपा ऐसा ही

महित न हो सके ठवा बिसमें भामाखिक्तापूर्वक कार्य करने पर किसी के खाम में संतराय न दलते हुए बीवन निर्माह योग्य

स्वापार है। मामा की-किन्तु सर्पेट में सत्यंत चतुरता की सावरवरता है। वसमें लेसमान मी एक्ती होने पर सहस्रों नवये की हामि हो सकती है। इस स्थापार में महोमनों की भी कोई कमी नहीं है। प्रधानाचार्य भी सोइनकाल जी

नैविक पवन की संभावना तो पग पग पर बनी रहती है।

१३८

सोहनसाल — सापभी के बारीविंद से मुक्ते पूर्व बारा है कि मैं सभी कठिनाइयों को पार कर इस ज्यापार में सफसवा भाषा करू गाः

इस प्रकार सोइनलाल का कार्य करने का उस्तार तथा सर्रोक के सम्बन्ध में उनकी दहता देख कर लाला गंडा माने के सारे परिवार ने निश्चित किया कि उनको सर्राके के स्वागार की आर्ट्सिक शिका वी जांवे।

श्रालु एक ग्रुम महुदे में उनको सर्रोफ की दुकान पर काम सीवन के ब्रिये पिठका दिया गया। व्यव मा साहनकाछ मी के बानों में कसीटी शोमा देने सती। वस समय हिस्सी को भी स्थारा मही थी कि जो व्यक्ति काल कसीटी पर करा कर सुनव्य ही परीका कर रहा है उसी का सीवन मविष्य में पार्मिक कसीटी पर कमा जावेगा तथा यह पस परीका में उशीण होकर सम्मूर्ण जैन समाज के मस्तक का ग्रुक्ट मुख्य पन कर दशों दिशाओं में समनी यशा प्योठि को मुझारित करेगा।

सोइनसास जी ने सर्राजे की वृक्षान पर बैठ कर प्रथम इस बात पर स्थान दिया कि माइकों के माम प्रेमपुण कमा मबाइ का स्थयहार किया जाये। साथ ही यह एकाम बिच से पिकस्यका के साथ सुपण परीका के काथ को भी सीकले जाते थे। सुपण परीका में निष्णात हो बाते पर कहाँ ते इस बाद का सान प्राप्त किया कि इस मान्य में कीन कीन से बामपुष्य कपिक मचलित है तथा उनके बनान पाले कहाँ कहाँ पहते हैं। इस म्बद सराफ के सन्द्रम में सभी यातों पर पूर्ण स्थान रखते हुए पह एक वर्ष के भीतर क्यापार के सभी कायों में कायनत निष्ठा है। गए।

जब सोइनलास जी स्थापार काथ में पूर्णतवा निपुत्त हो

गए तो लाला गंबामल पनको साव बेकर एक बार सम्बद्धियाल गए। मोहनतास जी ने बहां जाते ही सपने माछा पिता के बरखों में मस्तक मुका दिया। इसके बाद खाजा गडा मस बोले-

'मधुरादास जी ! मैंने सोइनसास को स्टूब्स से चठा कर बाव सर्राफे के काम की पूर्व शिक्षा दे दी है। अनुकान केवल बुदिसान है बरन अब यह सत्यनिष्ठ धार्मिक एवं कुरात न्यापारी भी कन गया है। वास्तव में यह सबका कापका प्रत्ररस्त 🖁 ।"

लाका गंबा मल के मुक्त से पुत्र की कावीय प्रशंसारमक गुरू गावा सुन कर मावा क्षत्रभीदेशी तथा पिवा मधुरादास अी का रोम रोम हुएँ से पुख्रकित हो कठा। कन्होंन हुएँपूरित गर्गाद् वायी से स्डा--

"वेटा ! इसको तुमसे ऐसी ही भारत थी। इसारे भग्तऋरण से यही व्यति निकल रही है कि मविष्य में तुम अपने गुख गरिमा से अपने कुछ के कीति की शक्त पद्म के जन्त्रमा के समान बराबर बढ़ावे ही रही।"

कपने पिठा के यह शब्द सन कर सोहनश्राण की ने दोनों हाथ कोड कर मस नाकी से बत्तर दिया।

"पिता जी ! यह सब मापके चरवों का ही प्रताप है। माता पिता की दृष्टि में वो पुत्र सदा करेंगे से करना ही बना रहता है।"

इसके परवात काका गंदा सब ने मसुरादास जी से पूजा--गंडा मक- 'शाह जी ! सोइनकास क्यापार कार्य में पूर्य

चतर वन ही गया है। बस्तु कव इसके विषय में आपका क्या विचार है ?

मधुरादास - व्यव इस विषय में विचारना क्या ? व्यव हो

प्रधानाचान भी सोहनहार की 140

इसको दुकान करवा ही देनी वाहिये। अब तो प्रस्त वह है हि यह वृक्षान के क्षिये सम्बद्धियाल और पसस्य में से किन के

में सर्राफे की स्वतंत्र वृकान अखाबा दी गई।

रोक्षमा ठोक रहेगा ।

पसम्ब करता है। गंदा सझ--दूबान वो इसको पसहर में ही करनी करिये।

मधुरादास--तो मैं भावकी माता से बाईर बोदे ही हैं। इसके भविरिक सम्बद्धियात की भागती सर्राके की बुकान पर

इसकी पाटा भी हो रहा है। इसक्षिये इसका पसस्य में दुवान

मृत्यु, इसके क्षत्र ही दिन बाद सोइनसाल थी की पसहर

## २०

# द्वादशा व्रत प्रहण करना से बिम स जहा वि, इन्ने इस्ट विनिविद्वविच ।

पच्छक् पतासे उम्मगा, से नो समह॥

माचारांग सूत्र प्रथम मृत स्कन्ध चम्पयन ६ वर् शक १ जिस प्रकार शैवाब तथा पत्तों से बक्रे हुए सरोवर में बासक कहुवा कमी क्या नहीं का सकता, उसी प्रकार संसार में कंधे हुए प्रज्ञानी बीच भी मोच प्राप्त वहीं कर सकते । संबत् १६२४ विकसी का चातुर्मास्य समाप्त करके भी पूर्य वाचार्य वामरसिंह की महाराज स्वालकोर निवासी रहाराम भोसवास को बोद्धित करके पसहर पदारे। ऐसे महान पुरुपों के दर्शन करने तथा पनकी अमृतमधी बाग्री को सुनने का ध्ययसर किसी किसी मगर के निवासियों को ही प्राप्त होता है। फिर इस नगर के शीमान्य का बयान हो किस प्रकार किया जा सकता 🕻 व्यां काचार्य सम्राट् श्री सोइनकात थी। महाराज का सासन पाकन हुमा हो तवा जो पंजाब केसरी पूज्य भी काशी राम की महाराज की पवित्र जन्म मूमि हो। पूज्य कामरसिंह भी महाराज के पचारने से पसहर के भावकवर्ग में एक अपूर्व क्साह की सहर फल गई। करहीने इस कामृश्य कायसर से

प्रधानाचार्य भी सोइनकास जी

स्पिक से स्पिक क्षाम घठाने के क्षिप महाराज भी की सेवा में बैठ कर क्षानार्केन करने का निरुषय किया। महाराज भी ने मी भावकर्षा की इस क्षान पियासा को शान्य करने के किय बोजारिवनी माया में निम्न प्रकार से देशना दुनी बारम्स की—

१४२

ला जा वच्छ रचकी,न सा पढिनियचई । भड्मम क्रुयामाश्वस्त, अपस्ता जन्ति राह्मो ॥ वक्तमभयन सत्र अस्त्रमन १४ गामा २४

क्षा वा वषद रवणी, न सा पढिनियसई। भम्म व कृष्यमाशस्स, सफला वन्ति राद्रभो ॥ षस्तराम्ययन सत्र काम्ययन १४ गावा २४

है अनव प्राविकों ! कार्युश्चास्त्र ओक्सारंत्रवर्धक मानगर् महाबीर क्यामी ने सन्त्र्य कीची के क्ष्म्याय के लिए एक प्रमुक्त वर्षाय तुत्र पुष कहा है कि 'है प्रावी | समय प्रमुक्त है। ले दिव रात निकक क्षात्र है वह दिश क्यों कोट कर वालिन नहीं चाता। एक ऐसे काटे अस्त वाले जीवन में सकतें करने वाले का जीवन निवक्त गिरुक्त पत्रा वाले हैं।" जो दिन रात निकल काता है नह किर कभी बोट कर वालिन नहीं चाता है।"

इस प्रकार का चुंख चीत गया बहु फिर मही सौट सकता। तुम्हार क्षमुख्य जीयन की एक एक कही बिकट रही है। जो माणी इस समय को प्रमाह में नष्ट करता है उसका समय निष्णक जाता है। जा समय चीत पाच बहु वा धमरताकों को सी पुतः वापिस नहीं मिसता किन्तु जो समय पाकि कियाओं में स्वतीत किया जाता है यही सफल होता है। चात्रपुत नुम कायरता को दूर करके

सन चाहिते ।

भारित्र को बारख करो तथा सक्ष्ये धर्मेथीर बन कर मोहमाग के पथ पर धाने बड़ो । सगवान् ने कहा है

दुरग्रुचरो मग्गो वीराश क्रनिपट्टगामीशा । मोक सम्बंके परिकों ! बोरों का सार्ग कावन्त करिन है । इस पर

कतर नहीं कह सकता।

'कर्मफल कानरण माल्य होता है' ऐमा जान कर सत्यद्व पुरुषों

की नाहिये कि वह कम बंधन के कारखों से दूर रहें। यहि कम बंधन के कारखों की सर्वथा दूर न कर मकी दो कम में कम क्षमसंदित जीवन दो ज्याधीय न करों क्यों कि कानदी का उच्च भी समन्या है। जो नहीं को बंगीकार करता है नह क्यने कारसा में क्यनकाल से व्यविश्व गति के काशी हुइ कर्में बगखाओं को रोक देता है। इसलिए क्याने जीवन में कुल न कुछ हव कायस्य

पूर्व भागरिंड जी महाराज इस मकार का जमस्कारपूर्ण क्याक्यात है कर जुए हो गए। उसको सुन कर जनता भागन्य स पुत्रकित ही छठी। उसमें से भागेक ने सपाराणि भनेक प्रकार के नियम तिला। कोग इस प्रकार नियम क्ष ही गई। ये के उनके बीच में स सोहनकाल जी उर कर लड़े हो गए। भीर उन्होंने गुरु महाराज से कहा--

भीर उन्होंने गुरु सहराज से बहा
गोरनबाल-गुरुवेव । यस्य है बागको जो बाग हम जैस
पतियों का भी बढ़ार बहुने के लिए प्रसम्प्रवापूर्वक बातक प्रकार
की परीवरों को सकते हुए सामाज्ञपम विहार कर रहे हैं।
गुरुव । बापने जो समावाम सहाबीर खानी की गायी सुनाह
पत्र सक्त है। किन्तु गुरुवक । सरी हतक शकि नहीं है। यचाि
सर सन से बार बार यह विवार चाते हैं कि जिस सहार सनक
सहाज बीर पत्रीय चामाओं में कन्नरीय प्रवाह बार कि प्रविद्या

प्रधानाचार्व भी संह्रनदास जी परिस्थान कर आप भी के बरयों में दु-खमोधिनी भगवती

वीचा चंगीकार की है जसी प्रकार में भी करू किन्तु गुरुवर ! में बाहता हूं कि कभी में काप भी के समझ गृहस्य के द्वादरा व्रश्तों को संगीकार कर । सोइनकम्ब की के यह वचन सन कर भाषार्थ महाराज वोखे-

'सोइनकास । तुसने बासी बासी गुवावस्था में प्रवेश किया है। अभी तुम्हारा विवाह मी नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में क्या तम अपनी सम्बद्ध आय भर इन नियम का प्रवेतवा पासम कर सकोगे ?"

इस पर सोद्रमकास भी न क्वर दिया-"गुरुदेव! जिस स्थक्ति पर भाष जैस महापुरुप की कृपाद्यान्ट

188

गम का बिसे सुयोग मिला हुआ हो नहां इन बठों का आयुपर्यंत पाकन करना कासम्मय गाँ है। इसके क्राविरिक गुरुवेच ! यचपि में भागका सबसे छोटा शिष्य 🛊 किन्तु में ब्रवों के पासन में पीछे नहीं इट गा। मैं किए इप प्रण की रचा प्राण देकर भी करू गा। प्राया जा सकते हैं किन्तु प्रया मही बाबेगा।" सोइनलाल जी के मुक्त से इस उत्तर को मुन कर गुरु महाराज को बढ़ी प्रसम्नता हुई। धनको विश्यास हो गया कि

हो तथा बादराक्तपारी भाता पिता तथा मामा मामी के समा

सोडनक्षात्र को न केवल कर महत्य करने की दीज लाखवा है बरन् प्रमर्भे उनका पासन करने योग्य भटक वर्षे भी है। तब यह सोशनवाय से कार

"सण्डा सोइनझाल । इस तुन्हारी वृत प्रदूध करने की वीव साससा को इस कर तथा उमका पातन करने के लिए तुम्हार बरसाह का देल कर तुम को भाषक के बारह झत देव हैं। भाग से प्रम आहिसासुम्बर का पाक्षत करते हुए स्थावर जीयों की सिंसा करा से कम करते हुए तक जीवों की सिंसा तथा सब्द मकार की संकरते हुए तक जीवों की सिंसा तथा सब्द मकार की संकरती हिंसा का परिस्थान करों । यह परका नहीं हुए मानाविषात किरमस्य मत है। सम्बासुम्बर का पाक्षत करते हुए सम्बास्य स्थावर कारियों करता। यह स्थाव स्थावर कार स्थाप करता। यह स्थाव स्थावर कार सिंसा करता। यह स्थाव स्थावर कार सिंसा के कारियों किस के कार के सिंस हुन सक्ष तथा मिट्टी के कारियों किसी के कारों कि सार स्थावर कार है। सम्बासीयुम्बर का पाक्षत करते के सिंस हुन स्थावर कार सिंस स्थावर कार है। सम्बासीयुम्बर का पाक्षत करते के सिंस हुम स्थावर प्रस्त स्थार कार है। स्थावर के कारियों कार सिंस हुन स्थावर कार सिंस स्थावर कार सिंस स्थावर सिंस के सिंस हुम स्थावर सिंस स्थावर सिंस स्थावर सिंस स्थावर सिंस कार सिंस कार

इन पाच बासुकरों क चारिएकत निम्नक्षितित वीन गुरुकरों का पाझन करना—

- १ विशिवित्याया तत—चारी विशाओं में बाने के लिय यह चय कर क्षेत्रा कि कमुक विशा में में यावक्मीकम इतनी बूरी वक ही बाक्रेगा काने ल जाक्रेगा।
- श्रीगोपमीगपरिमाय मत-चपने मोग सवा वपमोग वाम्य बन्तुमाँ डा नित्य परिमाण कर केता कि समुक पर्णु का सेवन चान अथवा इस मास अथवा इस पर्य में करता है शेप स्व नहीं। इसमें काटे व्यापार के पण्युह कर्मावानों का भी स्वाग करता।
  - ३ अनर्धरंड पिरमण प्रत-रूमरों को दिसा बाय बादि

प्रभानाचाय भी साहनसास भी

पाप कर्मों का पपदेश, मूमि कुरद्ना कादि व्यर्थ के कार्यों के म करने की प्रतिका करना !

188

इन तीन गुराक्षतों के भाविरिक्त निम्नानितित बार शिक्षा क्षतों का भी पालन करना—

१ सामायिक क्रत — मातः मार्थ कुछ समय के छिये नियम पूक्क घोसारिक मावय कार्यो का स्थाग करके अपना समय सामु सेवा प्रतिक्रमाल स्थाप्याप जव कार्यया घ्यान कार्यि वम कार्यों में क्याता।

क्रेशावकारिक क्रव--इटे दिनि परिमाध प्रव में जो पात्रमध्येषन परिमास किया है क्स में प्रति दिन प्रति मार्स क्यावा प्रति कर्म क्रव क्यो संक्षेत्र करते रासा । वै पीयन प्रय--प्रश्मी चतुर्देशी, क्यावस्था पूर्णिमा

भवना भन्य किसी दिन भारी प्रकार के आहार का स्थान कर राजार न करते हुए समस्त नोष से निर्मुण होकर यह प्रदर

भवया कम से कम भार प्रइर तक धर्म भ्यान में हमी रहना।

४ अविनिसंविभाग तव-साधुओं को शहर भारतर पानी

पवाराणि निधमपूर्वक नित्य हेतं रहना । यह जावक के बारह कत हैं। बाज में तुमको इन बारह

वर्षों का नियम देवा हूं। सोहमसाध्य भी गुरु वरखों की साष्ट्रीपूर्वक इन वारहों करों को पहल करना हूं और एडिका कर हैं

को मास करता हूं और मित्रहा करता हूं कि इतका यावस्थीवन निर्वाह करूंगा।

ात्वा ब कर गा। अंतर्काल सी के इन राष्ट्रों को सुन कर चपत्थित जनता ने गुरु तथा शिष्य होगों की ही गुष्ठ करत से मशीसा की। चनमें से एक बोला वन्य है इन पवित्र कात्माओं को जिन्होंने सभी के किय एक कावर्श वयस्थित किया है।"

इस पर आषार्य महाराज ने सोहनकाल की से बहा "बच्छा सोहनकाल ! अब सो तुमने कर प्रहस्य कर किये। यन तम क्रम रमसीक बन कर बाद में बरससीक सर

बनना । इस पर सोइनकाल की ने उत्तर दिया

"गुरुदेव । किस उपवन को समय पर पानी मिल्ल खाता है वह कभी भी कारमधीक नहीं होता परन परावर फूलता फलता रहता है। इसी मक्तर जब बाप सैसे पतित्र बास्सा मेरी सैसे नावीन अंकुर का बामनी बायुतमय वाखी से सिवन करती रहती है तो पह हान्य किस प्रकार बरसायीक बन सकता है?

इस प्रकार सोइनखास जी भावक के हादरा करों को भौगोकार करके उनका निर्दावभारपुरक पासन करते हुए प्रतिदिन दोनों समय प्रतिकारण तथा सुमाधिक करने खगे। वह एक मास में बार पीयब मा किया करते थे। इस प्रकार वह हाळ भावना में स्वयना समय क्यतीत करने खग। यह घटना संबन् १६१४ की है।

#### स्वधर्मीवत्सलता

निष्मिक्षिण निष्क्षित्वि निष्यतिरिष्ट्य समुद्रिद्धितः । उबद्दे पिरिकरसे बत्ससपमावसा सङ्घ ॥ प्रस्तवा सङ्घ ।।

मंगवाम महावीर खामी ने संसार के मक्य जीवों के क्ष्याणाय चानुष्य करवेश केते हुए कहा है कि हे प्राणी! सम्बन्धक के बिना चारमा का कक्ष्याण म चान एक किसी में क्षिया है म कोई करेगा। चाठपन सम्बन्धक को समझना हमा समझ कर करे सहण करना धार्यक चानवक है!

यम्बन्त के याह प्रकृत यंग है....

- सिल्क्स् मगवाष् के वचन में संका व करने को निम्तांकिय शंग करते हैं।
- ९ वर्मधे संस्तर सुद्ध के भीओं की साक्षांका व करने की विकासित संग्रहकों हैं।
- भगना कर का बहुत है। १. ऐसे वार्ष करवा किससे प्रावरिकत बाहि से भागा की विकित्सा करवी वहें। वसे विहिचिकता चंद कहा बास्त है।

सन्य सिन्धारिकों के चमाकार सादि देख कर वर्स से विचक्रिय न होता समुद्रकि संग है।
 सावसीं भार्यों के दोवों पर रहि न रकते हुए उनके सुवीं

को महस्य करना राज्यस्य का वरगृष्ट्रम संग है। ६. वर्म से निव्यक्ति साम्माची को धर्म में रह करवा विश्वविकरक संग है।

 सावार्गी अभी के साथ ऐता प्रेश करना क्षेता भी धरने बाके से करती है इसे स्वामनिक्सकता ध्यवन वासस्य चंत्र करता है तथा
 ऐस कार्य करवा जिन से वर्ग वार्ति तथा देश का गीरव हो हमें सम्बन्ध का समावना संग कहा बाता है।

का इक सम्बन्ध की समावता थात कहा कावा है।

सम्बन्ध के इन काठ बीगों में स्वयमीवस्थलता एक प्रयान
भा है। किन्तु इस बीग का पादल करना बहुत सुगम नहीं है।

भो उदार हो जिसके इत्य में विशासता समीवियता तथा भर्मे

हैं इह इसने का निष्यप हो विश्लि ही छह महो तथा को

सामीर हो हो सोकों कर नहीं

जा उदार हो जिसके हरूव में विशासता समीपियता तथा धर्म में दह रहने का निरुवय हो किमकी हिए हार म हो तथा को मन्मीर हो ऐसे लोकोजर गुणों के पारक क्यकि ही स्वयमी समजता का पालन कर मक्टी हैं। बाज मंमार में पर्मासा को महजी हैं, किन्तु उन में एसे महापुरूप बहुत कम हैं जिनका प्रमास्माओं के साथ गोपस्स के महामान मेन हो तथा जो उनकी मुख पहुँचने के लिए बप्तमा सर्वेश्व मार्मण करने के लिये तथ्यार हों। बाज विषयवाममा के बरीम्यूव होकर व्यहंगर के जाता में इंस कर प्रथम मायासोह में बामक हो कर तो महाक काल ने तथा करोड़ी करने लाव कर बहुता है तथा को कर प्रकार की विवस्त्रनार्य सर्वा है किन्तु प्रमासाओं हो सहायता करने के किये, उनकी आर्थिक महायता करने के लिये वह सेरामाज डी १४० प्रधानाचार्य भी सोहनसाल जी

कुछ सहन करने के सिए तत्यार नहीं होता। इसी कारण आज धर्म की धवनति हो रही है। सीचे की पंकियों में एक पेसा क्षाहरण वर्षास्य किया जातः है सिसमें आपार्थ समाद सोइनलास जी ने गृहस्य में रहते हुए सी स्वधर्मीवस्टलता का एक खनुमम कारण करिसत किया था। इस क्षाहरण में पह दिकताया जायेगा कि क्योंने किस प्रकार एक सामगी माई की सहायता की तथा इस प्रकार बसके सन्यूण परिवार को सुनी बनाया।

भावक मास का समय है। भट्य का माकों में बारों बोर भार्मिक भावना का अपार चत्साह है। स्थानी मुनिजन स्वान ९ पर विहार करना बंद करके स्वयं आस्मकस्वाश का सम्पादन करते हुए मुमुख जर्नों को सुसे द्वाव ज्ञान वाम दे रहे हैं। कोई कोई सुनि मदान तप करते हुए धर्म का गौरत बढ़ा रहे हैं जिसे देश कर बनता भारवर्गपकित हो रही है। कोई नवीन शुनि झानबुद्ध मुनियों से झानवान सं रहे हैं तो बोड छप साधन में श्रीत हैं। कोई साथक सामायिक करता हुआ अपने कलिमल को थो रहा है। ऐसे समय में पसहर नगर में पह साधारण हवेशी में बैठे एक पति पत्नी आपस में बार्वासाय कर खो है। यद्यपि इवेली में काई सवाबट नहीं है किन्तु उसकी सफाई मन को भार्क्षिक कर रही है। बचापि बन होनों के शरीर पर कोई बहुमुस्य यस्त्रामरम् सही है, फिन्तु धनके पहिनने के हंग। उसके मकान रवा बनकी गंमीरता को देलकर मह पता बखता है कि कमी यह परिवार भी निशास पेश्वर्व तथा वैभव के सुल को मांग चुका है तथा इस समय दरिहता की बक्की में पिस रहा है। किन्तु इस दरिवृता के कारण बनके वार्मिक विकार तथा वार्मिक कार्यों में कोई बढ़िनड़ी कामे पाई है। वह प्रतिदिन दोनों

स्वयमीवस्सत्रवा

कई दिन से एक समय भोजन करते हुए दिन कट रहे हैं। मभी पहुम्ल्य चाम्पण तथा भन्य वस्तुपं विक चुकी हैं। धाम कहाँ सं सर्वे चलेगा १ परि---देवि । मनुष्य को कापत्ति के समय चवराना नहीं पाहिए। कर्मों के कारो किसी की इन्द्र नहीं पक्षती। देवी भंगना सवी सीवा राजा इरिश्चन्द्र वधा स्वयं वरण वारण

जहाज मनवान् महाबीर स्वामी ने क्या क्या कप्ट मही सहे हैं ? चनके कप्टों के सामने इसारे कप्ट क्या हैं ? इसारा जीवन तो सालों व्यक्ति की व्यक्ति व्यक्ति सुली है। बाझ सालों प्रायी ऐसे हैं. जिन्हें एक समय भी रोटी नहीं मिछती।

कारण वरित्र होते हुए भी जनकी बात सम्पूख नगर भर में प्रामाणिक मानी जाती है। इस समय यह बोनों पति पत्नी किसी गंभीर समस्या के सम्बन्ध में कापस में वार्ताकाप कर रहे हैं-पत्नी—इस प्रकार कैसे गुजारा चक्केगा पविवेस ! ब्याज

परनी-न्यापका कमन ठीक है। मुक्ते भपन कप्टों की बिन्ता नहीं दिन्त निस समय में वचीं को मूल से तहपते हुए बरावी हं तो मेरा इतय विदीर्थ हो जाता है। पवि-देवि । धर्म के प्रदाप से सब धानन्त संगक्ष ही

होगा । कर यह दिन नहीं रहे तो यह दिन भी नहीं रहंगे। पवि पत्नी इस मकार चापस में वार्वाक्षाप कर ही रहे से कि

इमार चरित्रनायक भी सोइमकास जी किसी कार्यक्या हमके घर भाए। भर में प्रवेश करते ही वह पवि पत्नी के द सजनह बार्यासाय हो मुन कर हमें मुनने के ब्रिये द्विप कर करें हो गए, जिससे प्रकृति पनके पूरे बार्याद्वाप को मुन द्विया। उनके कर रूपा हो मुन कर सोइनखाब जी का होमब इदय बन होनों के प्रति करवा तथा बद्धा से मर गया। बनके बार्याद्वाप को मुन कर सोइनसाझ भी कपने मम में बिचार करने हुए।

'पन्य है इन दोनों के इन मेठ विचारों हो ! बिस प्रकार धुवाइस्था में महावर्ष हा पाइन करना कठिन है वसी प्रकार दरिहायस्था में कपने मन में दुर्माइना इराम न होने हेना मी कठिन है। पेसे पुरुषों हो बार वार प्रश्ववाद है। धनकी विवत्ये भी प्रसीसा ही जावे योड़ी है। किन्तु में इनकी सहायदा कर भी दो किस प्रकार कर । यदि इनकी रुप्या को या दान रुप दूगा दो यह कभी भी स्वीक्सर नहीं करेंगे। स्वरुष इनकी सहायदा इस प्रकार करनी चाहिये कि इनकी सहायदा करने बाहे की सहायदा करने होगदा का भी पदा न बले और इनका काम भी चल नाहे।?

इस मध्यर मन ही सन विचार करके सोइनकाल बी वन इन्पति से बिना बाठीलाए किये ही कहते पैठों जुए जाए बीट कर अपनी दुकान पर का गये। अपनी दुकान पर बैठ कर वह वन होगों ही सहायात करने के बचाय के सनक्य में विचार करने होगे। अन्तर में बनको एक बचाय सुम्ह ही गया।

सोहनलाड जी सपनी बुकान पर सोने बांदी क व्यविरिक्त रेराम की गोठों का स्थापार मी किया करते है। उन्होंने उनमें से एक गोठ को कोड कर उसमें से हुझ अपर की चाटियों को बान कुफ कर बक्तम दिया उसा स्थान स्थान पर काट दिया। इसके परवाद कहाँने वस स्थाकि की दूकान पर बाकर उससे स्थान

FXS

धोइनकाल-भाई साहित! इमारी दुकान पर रेशम की हुक गठि बाई हैं। उसमें एक गठि का रेशम बहुत उसम्ब हुआ ववा स्थान स्थान पर कटा हुआ है। यदि भइ गाँठ आपके काम

स्यभर्भीवस्मलता

ष्मा बावे हो स्नाप से सेमा ।

भावक—सोद्दनकाल भी । इसारे पास कामी रूपये का मबन्ध भृद्धी है। सोहनक्षाल-भाप चल कर देशो वो मही। पसन्द भागाये

वो बैसे जैसे मास विकता जाने वाम देवे जाना । इस प्रकार सोहनशास की ने इसे कापनी वृक्षान पर ता कर

वह माक विकक्षाया और पनसे कहा--"यह साल इसारे काम का दो है नहीं। यदि काप से

वार्वेगे हो भापकी कुछ रकम बन जावेगी और भापको कुछ काम भी ही जावेगा। चन्त में सोइनकात सी ने यह गांठ उस आवक को दो भी

क्पयों में वे बी कौर बह बसको चठना कर न्यपनी वकान पर के भाषा। किन्तु भाषनी दुकान पर काने पर कव पसने गांठ को लोखातो बसे यह देल कर नदा कारचय हुका कि नह गांठ भन्दर से विसक्त करी या उसकी हुई नहीं थी। भवपव वसने सोइनलाह जी के पाम बापिम बाकर धनमे कहा-

भावक-"माइ जी ! इस गांठ में दो सारा रशम ठीक है । केयस अपर की पांच से चाटियां ही बलाधी हुई हैं। यह तो

११००) से भी व्यक्तिक का माल है। काप करें वापिस से लें। बस पर मेरा व्यक्तिक सामाल है। काप करें वापिस से लें।

वसकी इस बाव को सन कर मोइनक्षात जी बोबे-"माई! यदि उसका जाम इमारे भाग्य में होता तो वह मास इमको पहिसे ही दिलसाई दे बाता । कब तो यह तुम्हात ११४ प्रधानाचार्य भी साहमकास जी भाग्य है। मैं तो उसको वेच चका। धन मेरा इस पर दुश्ह भी

भविकार नहीं है। यह साल भव भापका है।" इस प्रकार कह कर साहनताल भी ने इस माल को वापिस

इस प्रकार कह कर साहनजाल भी ने उस माल को वापिस होने से साक ईकार कर दिया। बाद में उस मानक ने उस गाठ का माल १४००) में बेबा, जिसमें उसे १३००) बचे । माल बेब कर उसने सोहनजाल जी के २००) उसी ममय बुका दिवं। फिर उसने कपनी पत्नी के पाम बाकर उसको सोहनजाल जी के हारा १३००) का खाम होने का समाचार सुनाया। इस

समाचार को सुन कर सारे परिवार में ख़ुशी को सहर दौक गई। इसके कुछ दिनों बाद रक्षावंचन का स्वीहार था। इस भवसर पर सोहतकाल सी ने उसके सारे परिवार को जपने घर निमंत्रित किया। घर माने पर साहतकाल भी ने उसके पर्मपती से क्या सोहतकाल —बहिन । क्या तम मेरी एक मानेकाण पूर्ण

करोगी ? बहिस—क्यों साई । कापकी क्रमिकाण में क्यों नहीं पूर्ण कर गी। यह निष्कृष है कि कापकी क्रमेक क्रमिकाण परित्र

करु गी। यह निरुष्य है कि कापकी प्रत्येक कमिलाया पवित्र ही होगी। सोइनलाल—बहिम ! देखना कपने इन सक्यों से पीद्ध म

सोइनकोळ---वांड्स ! इंकना अपने इन शब्दों से पीछ न फिर बाना ।

वहिन-भाई ! मैं ने आब तक कमी भी अपने वचन को मंग नहीं किया है :

मग नहा क्या ह : सोदनताल —विदेस ! मेरी यह बहुत पुरानी इच्छा है कि दुन्हारे दाव से अपने द्वाय में खाल के दिन राली वंधवाल ।

अपा काप मेरी इस इच्छा को पूर्यों करेंगी ?

स्वधर्मीवत्स्वता

इस पर बहिन ने मुस्करा कर कहा "माई! मैं दो सोच रही थी कि तम कोई बड़ी भारी वस्तु

मांगोगे। बाप के दाव में राखी वांघमा हो मेरा परम सीमाग्य है। पसी कौन काय स्त्री है, जो द्वम जैसे सबैगुग्रसम्पन्न पुरुष भे भपना भाई बताने में भौभाग्य न समने ।"

पद कद कर उसने वापने द्वाब में एक वास्पन्त सुन्दर राखी में कर उसे सोहनशास जी के हाथ में बांचने के लिए कापना द्याय आग बहाया । उसके रात्नी बांधने को हाब आगे बढ़ाने पर सोहनसाल जी बोसे

सोदनकाळ---वदिन वनिक ठहरो ।

सोवनकास की के ऐसा कहने पर यह व्यपने बढ़े हुए हाय को रोक कर चित्रव नेत्रों से अपने नवीन माई की और देखने लगी। तब सोइनसाख की में कहा

'बहिन । मैं तुम्हारे हाय से राजी तभी चंत्रवा सकता हैं वद तुम इस बात की प्रतिक्रा करों कि तुम ध्यमने समे भाइयों दवा मुक्त में कुछ भी धंदर न समस्रोगी तथा इस घर को भपना पीहर सान कर यहाँ उसी प्रकार प्रेमपूर्वक आया करोगी ।

साइनकाछ के इन वचनों का सुन कर उस बद्धिन ने बचर

दिका

भी प्रतिका करती है कि साथ को सबा स्थयन सग आई के ही समान माना करूंगी और इस पर को भी अपना पेंडर

मान कर यहां बराबर प्रेमपूबक काया जाया कर गी।" एमा कर कर कसने चपने हाय से सोहनलाह की के हाय में राजी बांच दी। इस घटना से दोनों को ही बास्यधिक

प्रधानाचाय भी सेवनहास जी

पह क्रव उस परिवार की नि संकोच हो कर सहायडा कर सकेंगे। राजी बंधवा कर सोइनलात में बर्धन को अनेक

बहिन--माई यह क्या ! ऐसे समय हो इस बीस अपने से क्यपिक मही दिए जाते। क्यपिक से क्यपिक एक साडी भी दें दी जाती है। फिर भाप इतना अधिक सामान नवीं वे रहे हैं। सोइनसास—इसी बात को व्यान में रक्ष कर तो मैंने तुमसे परिका कराई थी। मैं से यह समस्ता है कि मैंने तुम्हारा भाज है। विवाह किया है और इसी द्विप मैं भाज तुमको विवाह क बार की जाने वाली बिहाई का सामान है रहा हूँ। सोइनकाल भी के बारबंधिक बायह को देख कर उसे वह सब बस्तूर्य उनसे क्षेत्री पढ़ीं । सोहतसास की इसके बाद कब तक गृहस्य में रहे शन्दोंने इस सम्बन्ध का तब तक पाहन किया।

चल्ह्यामूपण दिये । इस पर नहिन बोझी

12.5

भानन्द हुआ। बहिन को भवगुरूमस्पन भाई मिलने की

प्रसम्भवा थी और सोइनदाल की इस बाव पर प्रमम थे कि

## २२

#### जितेन्द्रियता

ध्याक्रीक्षंकशरकरास्त्रहातस्योनन्ताः, नागाश्य भ्रिनदराजिविराजमानाः । स्थाविनस्य पुरुषा समस्य ध्रुराः, स्त्रीसिष्वी परमकाप्रदेशाः सबन्धि ॥

केशी हुई केशर तथा अर्थकर सुख वाले सिंह करपविक सर करने वाले हाली वन बने भारी पंडित विहान तथा समरवीर भी दशी के सामने खाकर कारपात काला वन बाते हैं।

कागांदि कास में इस संसार में कामदेव का कटक लाग्राम्य रहा दि। इससे बड़े वह वीरों तथा अपवारी पुत्रयों की असेक फार से नाव मवाप दें। इसी कामदेव के दशीमूट हो कर प्रधार से नाव मवाप दें। इसी कामदेव के दशीमूट हो कर प्रधार से नाव स्वयं कार निर्मित सावित्रों को ही कार्योंगनी हा यह दे दिया तथा रित्र की मोहती के पीत पीदे पर्वेंगों आपि में दौहत फिर। इसी के प्रमाय में इन्द्र को गीतमुसापवरा अपमानित जीयम स्थातित करना पड़ा कीए वन्द्रमा के स्थाप कप से क्लंक कमा। इसी के बारता दिखामित कीने कान्द्र प्रमान वर्षां की उपस्था मंग हुई तथा स्थास पूर्व पारारा जीने कार्यदीय विद्यानों का नीव दुस्तारम क्यायां की कान्द्रता के अनुनय पिनय करते हुए कायमानिय होना पड़ा। इसी के कारण रावण सेंसे पुरस्त राजनीतिक विद्वान का सर्वस्य नष्ट हो गया कार प्रथमित्रका को कायमानिय होना पड़ा। इस कामदेव पर दिवक प्राप्त करना एक दम कार्यमय न होने पर भी कारयन्त किन कारय दें। कामदेव पर दिवस प्राप्त करने वाले महापुरुष संसार में बिरले ही होते हैं। ऐसे महापुरुष की वालक में स्पन्त ही रहे हैं। ऐसे महापुरुष की वालक में स्पन्त दी एक राव पर एक ऐसे ही बालक मंत्रकारी महापुरुष की एक सची जीवन पटना का यहान किया जाता है जिस ने पृहरणामम में रहते हुए भी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर कार्य महापारपूर्व जीवन की कार्य कर कार्य महापारपूर्व जीवन की कार्य कर कर पड़ पतिवा के जीवन की ममार्थी पर सम्याग्त पर सम्याग्त पर सम्याग्त पर सम्याग्त सम्याग्

एक पिरास्त मनन के एक कमर में एक बीसवर्षीया शुकरी पर्वाप पर लेटी हुई करवट वहत रही है। कमरे में सभी प्रकार का बहुमूच्य सामान है, जो इसके माश्विक-के बैमबराली होने का प्रमाय दे खा है। छी का रंग गौर तथा रंगरिर की कान्ति हुन्यन के समान पराक रही है। इसके पास बसकी एक सकी वैटी हुई है जो उसकी दरा से दुखी दिखाई हे खी है। सजी ने युक्ती के रारीर पर हाथ फेरते हुए कहा

सकी—सभी ! कुर्ने क्या हो गया है ? कई दिन से हुन्हारी प्यान किसी भी काम में नहीं इस रहा। न बाने एकान्त में बैठी बैठी क्या सोका करती हो।

यह सुन कर मुक्ती से उत्तर दिया

मुवती—सन्ती । तुन्हे मैं क्या बवताई १ व्यन्त करण की बात कहने में भी वो सन्त्रा काती है।

सली-मली! मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूं कि तेरी बात में

किसी के भी सामुख प्रकट मही करू गी. और जहां तक होगा. वेरी महायदा भी करू गी।

**मिवेन्द्रियता** 

भपनी सकी के यह राज्य सुन कर सुपती को संवोध हुआ। व बह सोकने कारी कि जब तक में अपने अन्यक्तरण की बात किसी से मक्हूँगी तब शक काम में बहै बढ़ेगा। अपने मन में यह विचार करके बहु अपना सकी से बोली सुबदी—सकी। में ने शाह सोहानकाल की सर्राक की बहुव

परांद्या सुनी थी। रिक्को दिनों एक बार गुम्हे इनको देकरे का व्यवस्य भी निका। बनके देकते पर तो में कपने काप को दी मूल पद। धव तो में जियर देकती हैं कपर मुख्ये सोहनकाल ही सोहनकाल दिकसाइ दता है। धव तो कसके विमा मेरा जीवन बसम्मत है। पुषती की इस बात को सुन कर उसकी सकी बोली

सली—सली । सोइनलाल धत्यन्त पमात्मा है । यह धन्याय मार्ग पर बलने के लिए कमी मी दायार न होंगे। धनक केवल शरीर ही मुन्दर नहीं परन उनका धात्मा धनसे मी क्सी धिषक मुन्दर है। इसलिये नहीं तुम उसके मिसने की धाकारहुनुम के हिमलने की धारा के ममान स्थाग कर पम में धना मन सगत हुए धपने धात्मा था करवाल करो। स्थायं कर्मचपन में तुमको नहीं पड़ना थाहिये।

पुतरी—मही! यह में मही प्रभार बातनी हूं कि मोहमहाल पहुत ही धर्मारमा तथा गुम्पपान है। इसी से तो में उसे अपने देश्य का हार बनाना पाहती हैं। मनी। अपन्दी पानु के प्राप्त करने को मनी का मन बाहता है। धरनत का यांचा मा मी मंसन हारीर को शीनक कर हता है। सनी। पहि तु मेरा

प्रधामाचार्य भी सोहमझाझ जी

१६०

जीवन चाहरी है तो मुन्ने एक मार किसी प्रकार सोहनकाल से मिला दे। यदि तूने मेरा यह काब कर दिया हो मैं देरा काहसान कमी भी न मृद्यगी।

पुंबती की इस बात को सुम कर उसकी सकी कापने मन में इस प्रकार विचार करने संगी

"इस समय यह विषय के मह में बेहोग्रा है। इस समय यह मरे कितमा है। समम्मते पर भी नहीं समनेगी क्योंकि मोह तथा शिषा का बापसी बेर हैं। सोइनहाल पर्मास्मा है। समार इसके पास बा साथी हो वह इसे कहन्य हो समग्रा कर जीक रास्ते पर के बाबेगा। इस ममर में इसके मर्म सामन में इसकी सहायक बन सकूगी।"

भपने मन में इस प्रकार विचार करके बसन इस युवती से कहा

'सबी ! ए बापने मन में जिन्ता मत कर । मैं इम जिपम में पूर्वी मदल कर गी। किन्तु में दुमको यह कमी से जबहार हीती हूं कि देरा मनोंकित कार्य तो नहीं बनेगा; हां इस प्रयस्त में देरा सुवार क्षत्रस्य हो जावेगा।'

इस मुख्यों से इस फ़्तार कह कर यह सभी भी छोड़नवाल जी की बुकान पर पहुँची। बहुर्ग लाकर बसने बनसे जड़ाऊ हार दिखतान को कहा। कई फ़क्तर के हार देख कर बसने बनसे कहां

विकास का कहा। कह नकार के हार का कर करा कर कर कर यहि बास यह बागूनचा कर तक बत कर हिलाझा में जो कार्ति शेष्ठ रहेगा। नह घर कोई एतामा नहीं है, आपका ही है। बागू कस पर में सभी को बातने हैं।" विवेन्द्रियवा 161 **उस महिला की यह बाव सुन कर सोहनलास जी उ**स पर को एक प्रतिष्ठित घराना समग्र कर एक डिक्ने में कई प्रकार

के द्वार रत कर बखने को त्रय्यार हो कर बससे बोसे

'जब दुकान में कोई और भाजावेगा तो मैं स्वयं ही भापके घर का जाइंगा। सभी भाप वर्षे।

यह सुन कर यह सकी वहां से चल कर गुवती के पास चाई ! मली से सोइनलाख जी के चानूपण दिलकाने के लिये चाने का समाचार सन कर एसने वसी समय सीलइ शहार किये। भव वह पूर्यवया बन ठन कर सोहनतास जी के बान की प्रतीका करने बगी। कुछ समय वाद सोहनकाळ जी कामुख्य लिए हुए वहाँ पहुंच गए । उनके आने पर इस गुपती में उनकी चारमस्य प्रत्साइपूरक काम्यवैना की। फिर वह उनके दिलाशाप हुए हारों को बेसती हुई मुस्करा कर कहने तगी

'इस द्वार का क्या मूल्य दे ?" सोइनकाल जी ने दार का मूल्य ववका दिया। मूल्य सुन कर यह सुबद्धी बोस्ती

में तो वह समून्य दार चाइती हूँ जो सापके पास भौभूद है। उसे प्राप्त करने के लिए में सपने प्राप्तों का मूक्य भी दे सकती हूं। क्या ब्याप उसे दने की कृपा करेंगे १

किन्तु सोइनजाल जी उसकी गृह बाच को नहीं समने और

चन्होंन सार हार उनके सामने रख कर कहा

"भापको इन में जो भी शार पसन्द हो यह ले सकती हैं।"

इस पर युवती ने उत्तर विया "मैं इन जड़ दारों को नहीं चाहती। मैं तो चेतन दार

बाइती हैं जो मरे इदय कमस को लिखा सके।

१६२ प्रधामाचाय भी सोहमस्रास जी

बुवरी के यह वचन मुन कर सोहनकाल की को आस्पिक आरबर्स हुआ। और वह ध्यन्त हारों को ठठा कर जाने लगे। किन्तु उसी समय कनोंने देला कि दरयाजा बाहिर से बन्द है। यब युवरी ने उतसे वहा

तब पुनवा न उत्तव कहा

'बन से मैं ने चापकी प्रशंसा मुनी तथा चापको देखा है
सभी से मैं चापने मन बचन स्था श्रम को चापके बच्चों में
समर्थित कर पूर्वी हूं। चाप मेरी चिर स्रमिताया को पूर्यों कर
मेरे हुद्य के साथ की दूर करें।

'बहिन! तिनक सोच विचार हो करो। जिस मतीस्य की रखा नहारानी धारियों दवा धनेक सतियों ने अपने माख दे कर मी की है ऐसे समूक्य रात का तुम तिनक से कृषिक मुक्त के लिए नाम करने पर कयों तुली तैंठी दो ? देवी!

इस पर सोइनलाख जी ने इन्दर दिया

कर मन्द्रे व्यपने औसे पश्च का दान दें।

सावधात हो जायो। यह रस्त तह हो बाने पर फिर आपको किसी भी मुख्य पर पाप नहीं हो सकता। मोगों को मोगने से कभी भी शोकि नहीं बहुवी परम् अशकि वधा अशकि ही अस्तर बहुती काही बहुवी परम् अशकि वधा अशकि ही अस्तर बहुती नहीं है। यह सावधा कि से माने में बहु बहुती न्याह सावधा बहुती मेरे मन में बहु बहुती मारी अधिकाष है कि मैं आपके हारा आप के

सोइनकाब—तुम पुत्र व्यक्तिकम्ब बाहरी हो वा विक्रम्ब से हैं सोइनबाल जी के इस प्रश्म से पुत्रती मन में विवाद करने सुनी कि वाब मेरे बाल का इस पर प्रमाव यह गड़ा है। मता

भैसा पुत्र प्राप्त इन्हें। सत्तप्त आप मेरी सभिकापा पूर्व

से शीप्र करें।

ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्त्री के नयनवाय से पायल हो कर न बटफ्टाने लगे।"

मता एस पेनारी को यह क्या पटा था कि सोहनताल भी का हरण जहां दु जियों का दु ज दूर करने के बिए मक्कन से भी कोमस था पहीं पाप कार्यों का तिपेय करने के किए यह जब से भी कठोर था। कान्तु एस मुक्ती का मनमपूर नाज कठा और यह दर्गीसुझ नेजों से उनकी और देनसी हुई कहने बगी मुंदरी—विदाल का क्या काम। काप इस कार्ये को शीम

यह सुन कर सोहनकाल जी ने उत्तर दिया

पोइनलाल बी—देलों यह कोई निरमय नहीं है कि सी
पुरुष के समागम से संवान कारण हो। यदि संवान हो भी
लावें तो यह कारण कहीं है कि पुत्र ही हो। यदि पुत्र मी हो।
लावें तो यह कारण कहीं के लह मुम्म कैसी कारहित वाला हो हो।
विदे सेर बेती कारहित भी हो गई तो यह कारएयक नहीं कि
नह सेरे बेता गुजवान मी हो। कारण हुम काल से मुक्ते ही
कार ही सेर की साम हो। भी कारण हुम काल से मुक्ते ही
विदेश हैं। साम हो साम हो साम है हुम की कारणी माता कस्मी
देवी के समान हो समस्त गा।

पेसा कह कर छोहनजाल की ने कपना मस्तक कस सुकती के स्पार्थी में रख दिया। सोहनजाल जो के रपरोक्त करनी की सुन कर सवा बनको क्षमने कर्राओं में गिर्द हेल कर सुकती को वहा भारी कारपर्य हुआ। सब वह परवासाप की क्षमिन में कस्ती हुई कपने नेत्री से कांस् बहाती हुई सोहनजाल भी से बोली

सोहसताल जी ! तुसको धन्य है। धन्य है तुन्दारी माता यो । मैं साम से मरिका करती हूं कि कभी मुख कर भी सपने प्रधानाचार्य भी शहराहास भी

168

इस पर सोइनझास की बोसे

सोइनसाल-माठा ! मैं भाव के दिन को प्रस्य समस्का हूं कि सुन्ह तुम बैसी माठा की प्राप्ति हुई।

पुनवी की सकी किवाब के ब्रेद में से इस सारे दृश्य को देख रही थी। इस दूरप को देखकर उसके मन में बढ़ा भारी बानन हुआ। यह किवाद स्रोम कर चन्दर का गई और उस मग्रापारी फं चरवों में अपना मस्तक रक्ष कर कहने संगी

"माई ! मैं तुमको किन शब्दों में बन्धवाद दू'। बाज तुमने मेरी सकी का बद्धार किया है। आपने बसे पापपंक से निकास कर वर्ग रूपी राजमार्ग पर कार्ग बहाया है।

इसके परकात् सोइन्साह की व्यवनी मवीन भाषा को

ममस्त्रार इरके अपनी वकान पर वस आए।

तमा काय से पूर्व जदायये का पासन करू हो।

मन को इसर एघर न मटकते दूगी और मैं अपने मन वपन

## २३

### सती पार्वतो से वार्तालाप

मोषा महान बयण पश्चिमाण निनामिया । भाषारांग मूत्र प्रथम भूत ल्लंच भाष्ययन ८, उर्देशक १

चतुर पुरुषों को पंडियों के बचन सुन कर बनको हर्ड में बारण कर समना रचनी चाहिये।

सयन १६१२ का बातुसास्य समाज कर सहामवी पायती की सहाराज स स्वासकाट की बोर पिरार दिया । उन्हीं अपान्यातरीक्षा बादुन वी। वीप्त पिराम देखा । उन्हीं अपान्यातरीक्षा बादुन वी। वीप्त पिराम के करण वापण वारय समय में हि विरोध क्यांति आज कर की भी किरास वापक संपम की कुद्धि के साथ र वापक कर की भी करावर हाती जाती थी। सहामती के प्यारते के समापार स प्रस्तर की जाती थी। सहामती के प्यारते के समापार स प्रस्तर की जातवा में उत्सार का बहुर दोह गई। पनाला के मुल्य र उत्तेन आपको—आता ने का हर दोह गई। पनाला के साथ त्या त्या वाच्या वाच्या

हे सक्य प्राक्षियों । इस संसार में कोई भी बखु स्वायों मही है। प्रत्येक वस्तु परिवर्धनशीख है। यह शरीर भी स्वायों मही है। किन्यु यह जान कर भी मतुष्य व्यक्तिक का व्यक्तित हैं। करता ही ग्रह्मा हो। समाद तो क्यों को करने का व्यक्तित हैं सिसकी मुखु के धाव मित्रवा हो कीर वो मीठ व्यक्ति पर माग सकता हो बसवा जिसको यह निरिचत रूप से पता हो कि मैं कभी नहीं मरू गा। शास्त्री में सगर बक्तवर्षी के पुत्रों का वर्षीन बाता है कि कर्रों वो बहु परम कस्ताह हो गाम त्यां के प्रवाह हो बपने नगर में सात कर कर हो वे बोर कर्रो करता है।

> भ्रताम् भ्रपनी मीत से कोई वसर नहीं। भ्रामान सी शरम केहें कम की भ्रमर नहीं।।

किसी को भी यह पदा मही कि मृत्यु क्सको कब पर वपाये गी। सगर जकरवी के पुनो पर काल का पेना मोंका जावा कि ना साठ बनार पुनों में वे कोई मो जीवित पति नहीं नन। जदां इस समय पूर्व चहुत पहल पी वहां सक और मार्गका ही एन्यता का सामान्य हो गया। किस समय वह समानार सगर पत्रवर्षों को मिला तो वह रोक से मृतित हो गय। किन्यु होशा में भाने पर करेनु होशा में भाने पर कहां के पत्रवर्ष के प्रता के नम में यह विचार किया कि यह संसार चरार है। कर मैं साठ हचार पुनों का विचा का किन्यु ज्यात करने से कोई भी जीवित नहीं है। वहत्व में यह संसार चना वह नो स्वा का ना है। इसका नारा होते केरासान भी हर नहीं काराती। तम पत्रवर्षों के समान चंचक हैं। यो बासमा हम नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने से सम्बा की मारित नहीं हो सकता। सन नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने में सिक्सी के समान चंचक हैं। यो बासमा इन नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने में सिक्सी के समान चंचक हैं। यो बासमा इन नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने में सिक्सी के समान चंचक हैं। यो बासमा इन नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने में सिक्सी के समान चंचक हैं। यो बासमा इन नारावान, वस्तुमों में सासक पहला है कराने कराने में सिक्सी के समान चंचकी।

"सळानों 1 यदि बाप कविमाशी द्वाल चाहते हो यो नाशकार पदार्मी से विरक्त होकर कविनाशी कारियक शुर्खी से सम्बन्ध स्वापित करो ।"

महासदी पार्वती के इस प्रकार के सारगर्भित वक्तों को सुन कर मध्य जीवों को बपार सुक्त हुव्या ! ध्वव दो सारी जनवा बैराग्य धानन्य के शान्त रस में वहती हुद महासती की प्रमासा करते लगी ! भी सोहन्त्रसाल की ने ब्याययान के वपरांव महासती जी की मरांसा करते हुए वनसे कहा

'सहासची जी ! आपको भन्य है जो आप जनता को

सम्मार्ग बदबावी हुई स्वपर कर्याया करने में झीन हैं। सहासती की ! संसार की बुशा बास्तव में पेसी ही है । यह सीव मोहपस्त हो कर माराबान पदार्थी को ही सकने सला की प्राप्ति का साधन समकता है और धन्हीं को प्राप्त करने का राव विन प्रयस्न करता रहता है। किन्तु पसे मिसता क्या है ? सल के स्वान पर क्से केक्स दाला ही सिखता है। रोग से रूप नष्ट हो बाता है। पक भाकत्मिक भका समस्य धन वैमव को नष्ट कर देवा है। जिन महाराजा रणजीत सिंह का सम्पूर्ण देश में वहा मारी प्रमास था 'प्राज करही की संतान खेत में पड़ी हुई सब रही है। अपन बादशाह अहम्मद शाह की सतानें आप दिल्ली में तांगा चम्रा कर व्यपनी व्याजीविका चम्रा रही हैं। इद्यानस्या शरीर का नाश कर बेठी है। फिर भी समय्य भारतकाराध्य के प्रशस्त मार्ग को स्थान कर विषवत भगकर ऐसे विषवीपमीन में बीन रहते हैं को कियाक फस के समान प्रथम मनोहर दिखाड़ाई देकर परिणाम में बिप के समान मर्थकर सिद्ध होते हैं।"

सोइनकाल जी के इन वचनों को सुन कर महासती जी। बोली : प्रभानाचार्य श्री सोइनलास वी "सोइनलास जी ! मैं ने चापके चनेक प्रशंसनीय श्रेष्ट कार्यों

वर्सी प्रकार आप मित्रप्य में होने वाले साधुकों के लिए भी भारते साधु का वर्षत्रप्य वर्षायक करें। भापकी शीव मिन्सा बीक्य बुद्धि, बरु वर्षेष्य वसा प्रकुष्ट विनय आदि गुर्यों के देल कर यह भरीत होता है कि पिह भाग संवम को महण करोगे तो शीम ही भागते हुत आदरा गुर्यों के कारण हम सभी को बासनक्ष्माय का मेहतर मार्गी दिखलाते हुए मम्पूछ बहुर्तिय संच के मुकुदमिण वन आयोगे।" महासारी के इन वचनों को सुन कर सोवनलाल तो ने क्यर दिया "महासारी की! मेरी ता राजदिन बादी मानना बनी रहती है कि बहु की सा मारण दिस होगा कर में बरुवरंग वसा बाक सभी मकार के परिमा का स्थान कर निकारणात्री करा गा।

की प्रशंसा सँकड़ों पुरुषों के मुख्य से सुमी है। में जानती हैं कि जार गृहस्य में उन्हें हुए भी एक धादर्श स्वानी हो। सोहत्वात ने सेरी दो पढ़ी प्रावना है के खैले कापने महिष्य पीट्रियों के लिए सक्के आवर का जादरों उपस्थत किया है.

145

आरोबिह सुक्षम हो बहा तो बो कार्य घनेक बचें में बनने बाजा हो वह इक मास में ही बन सकता है।" इस पर एक घन्य सठी ने महासदी पावेंटी जी महाराज से कहा

महासती जो ! मेरा चन्यत्तरमा तो यही कहता है कि मैं निहरि मार्ग को वो जबरब महत्त्व करू गा किन्तु इसमें इब समय वो बगता ही है। हां बार्ग क्षाप बैसी पवित्र जास्ताओं का

"मद्दाराज सादित ! इनकी वो सगाई होने वाकी है फिर यह संपम कैसे केंगे हैं"

462

इस पर सोइनझाल बी ने उत्तर दिया

सदी पावती से वार्तालाप

'महाराज साहित्र ! किस समय भारमा में सीव्र वैरान्य की भावना का बद्य होता है एस समय एक तो क्या सहस्रों

के साब के सम्बन्ध को भी स्थागने में समय नहीं खगवा। भावस्यकता केवल तील वैराग्य कराज होने की है।"

इसके परभात सोहनसाल जी ने अन्य मी अनेक प्रश्न

महासती से किये। महासती जी ने उनके प्रश्नी से उनके ज्ञान

बल से बास्यिक प्रमायित हो कर उनक प्रश्नों का उत्तर समुचित ऋप से विया। इस प्रकार क्षत्र शरू महासवी पावती की पसकर में

विरासी तब तक भी सीक्षनकाल की उनसे ब्रांब का लाभ चठात रहे। सोइनकाक्ष जी की दिनवर्या में भामायिक प्रतिक्रमया भादि सभी पार्मिक कियाओं का वैशिक प्रवेश था। उनकी

वार्गिक मावना इतनी बरुट थी कि साध संगति से उसमें

विशेष भावर मही पहला था। महास्त्री पार्वती की ने भी सोइनकाल भी के इन गुर्खों का मस्पन्त परिषय पाकर पसकर से प्रसम्रतापर्यक विकार किया ।

### सगाई

विभूता इत्यिक्ततामो पदीचे पत्तमीपर्य । मरस्तपावेतिसा वितं वालउडं खडा । वृत्यवशक्षिक सूच अध्ययत प्रभाव २० अभ्ययोगक सङ्घल हे किए कांत वास्त्रात, त्रियो वा कर्त्य क्वा वीतिक व्यक्ति भोजव कर कास्त्रातिक है असाव अर्थन है ।

क्का शोरिक कार्युक्त भीतक क्षत कार्युक्त विक्र के कार्या करण है।
साराएमें क्षेपन को क्रेनेक होते हैं किया घोड़ के समाने कोई भी एवं क्षेपन क्यों होता। की सोस्ट्रियन को हो। संसार कहा गांव का कार्युक्ति व होगी। वसि संसार में सोस्ट्रियन म हो तो हम दुक्तस्य संस्थान में किशी भी हार्यों को कार्यात कर हो। सोस्ट्रियन प्रकार पुरुष को हशे को तथा हों। के चिन्ने प्रकार हम सोस्ट्रियन के कि टर्स बाले विस्ते ही की होंगे हैं। सिसी वहने में कहा है कि

पीरनं भनसम्मपि प्रश्लस्तिरिकेता । एकेक्स्य सभं नास्ति किह पत्र प्याटम् <sup>ग</sup> इतारास, वेक्स क्ष्य अधिक क्षा स्पिक्त क्षा रूप के ने इन राज क्षेत्र क्ष्य को इस को रुट को को सोरा है। दिन्द जहां चारों हों तो उसका क्या प्रकृता । तथापि अहां विवेक होता है यहां पीयन कैसक कर तथा स्थिकार भी सारमा का सलिह नहीं कर

सगाई

धकते ।

सोइनलास भी में यह सभी गुए थे। चतपव उनकी पतुमु ली मरोसा सुन कर चनेक बन्याएँ भगवान् से प्रार्थना किया करती

मरोसा सुन कर धनेक कन्याएँ मगबान से प्रार्थना किया करती भी कि

है मगयान ! यदि इसारे पुष्य का बदव है वो इसको सोइनसाझ जी के जैसा सर्वेगुणसम्पन्न पति सिसे।

धनेक क्रमाओं के माता पिताओं की भी यह भाषना रहती भी कि हमारी करना को सोइनलाल मेंसा पर सिवे। उनके गुणों पर मरोक सकत गुण्य था। उनको मुन्दर रूप विकासत कमल पुरुष के समान मेन इंसता हुआ गुल कमर विशास पहचल करनी भुजाएं, पूर्ण कमन्ये का चहुत तेन बोबने में बतुरखा क्यापार में दहता होतों में प्रमुख गुण्य करों में स्वापार में हहता होतों से प्रमुख गुण करों के सिवे प्यापात तथा का मित्र के सिवे प्यापात का का मित्र के सिवे प्यापात का का मित्र के सिवे प्यापात का मात्र गुण मरोक इराल के मन को मीह होते थे। माता पिता मामा मानी तथा बड़े भाई गित्र स्वाप सिवे प्यापक के बोठोचार क्यापार खुणों को देशकर मसन होते रहते थे।

भनेक कर्याची के पिता लाला मधुराहास जी तथा जाला गडामल ६ पास प्राय चाले रहते ये कि वह साहनलाल जी के साय वनकी करना वा संबच्च होना स्वीकार करलें। एक दिन बागुसाहास जी सोहनजाल जी की २१ वर्ष कर शिरिष्कर चानुसमक कर उनस विवाह के सम्बच्च में वनकी सम्मति पूर्णी। वस समय एनमें निम्निक्षियत पातालाद हुआ-

मधुरादास बी-पेटा ! पिता के मन में संवान क सुग्य दुन्य की विंता सना पनी रहती है । तुम स्वयं मुद्रिमान हो १७२ प्रमामापार्य भी मोहनसास जी समा हमारे कुछ में मुद्रुटमिंख के ममान भेछ हो। अपन हानि साम को भी तुम नृष सममत्रे हो। फिर मी में पिता होने के मारे तुमने पृषता हूँ कि हुम्हारे विशाह के मन्यन्य में क्या विचार हैं न्योंकि तुम्हारी आधु मिशाह योग्य हो चुकी है। अपने पिता जी के मुख से हन हान्हों को सुन कर सोहन-

हाझ जी में पनको करवन्त मज़तापूर्वक बेचर हिंचा। सोहमताल-पिवा जी! बाप गुरुवर्जो की कुता से में बहावय के महस्य की समस्त्रता हूं। किर मी में गृहस्य कावत में प्रवेश करके विवाह करना पुरा नहीं समस्त्रता। चापनी यह बार मुक्ते वीन प्रकार के मसुस्य बहताय थे। एक यह जो कपनी

पूजी से ब्यापार करके काम चलाते हैं। बह पत्तम हैं। तूमरे बह जो अपनी करूप पूजी से काम चलाने में असमर्थ होकर

पातन करने में समय पाता हूँ। किस पिन भी मैं अपने के बासमध्य समञ्जूषा आप भी के बरखों में निपेतम करूपा। बभी वा आप मुक्ते इस संसद में मु बाब्र कर निहिंबतता है ममाज्ञ सेवा एथा धार्मिक कियाओं का साधन करने का भपमर वें।

सगाइ

माइनसास ओ के मुख संबाद पत्तर सुन कर धनके पिता

मधराहाम जी बोझे--मधुरादाम जी--पुत्र । तुन्हार विचार श्रास्यन्त प्रशंमनीय हैं। किन्तु में न पट्टी नगर के शाह की यह यथन दे दिया है

कि में सभी से सम्मति करके तुम्हारी करूपा के सम्बन्ध की स्वीकार कर खुरा। क्योंकि यह कम्या रूपवती गुख्यती तथा विदुर्ग है। यस का प्रेम भी उसको कम नहीं है। तुम्हारी उमरी बाड़ी ठीक रहेगी। धारणव घटा । में पाइता है कि

तुन्हारे धार्मिक कार्यों में बुटि भी न हो तुन्हार प्रध्यये के रुद्ध विचारों का उस भी न पहुंचे चौर साथ ही मर यपन की रहाभी हो बाये। भारत्य भाव तुन्दी पतलाका कि रमदा दिम प्रकार दिया जाव ? मोइनलाय जी को कापने माता पिता में कारक भका थी। बद उनके पार्मिक विचारों से पुणुतवा परिचित्त थे। सोहमलाल जी हैसी ही बापत्ति काने पर भी माठा पिठा की बाहा म मुख नहीं मोइते थे। भावण्य पन्होंने पिता जी को उत्तर दिया सोइनलाम जी-पिना जी। बाप मेर पूरव हैं। बापकी

काइ चापति नहीं है। चाप को नुद्र भी कहेंगे भर चारम बस्याग् ब लिए ही बहेंगे। मोहनलाय जी वा यह बत्तर मुन कर लाभा मधुराराम जी का इत्य पुत्र की भाजावारिता क कारण बानरू स प्रपुक्तित

चाहा मुद्ध मरायव चाहा के समान मान्य है। वहि बाइ एमा तरीका हा सके कि कापकी बात मी रह जाय कार मर पूर्ण हरायप तथा पासिक कियाओं में बापा भी न आप तो सुके

प्रधानाचार्यं भी सोहतसाह जी

(48

हो गया । चन्हेंनि पुत्र का आर्क्षियन करके माबावेश में धनका मस्तक बुम कर कहा---

मधुरादास जी-चेटा ! तुमको शावारा है। मुखे दुमसे ऐसी ही भाशा थी ।

इसके परचात् करहोंने मावा सचमीदेवों से परामर्श करके पट्टी के शाह को सुख्या कर बमसे क्या---मधुराशास जी--शाह जी! इस ब्यापकी बढ़की की समाई

समुरावास जी-शाह जी। इस आपकी बहकी की सगाई तो असी से सेंगे, किन्दु विवाद असी नहीं करेंगे। वसी होदलखात की दूखा असी महावर्ष का पासन करने की है। बन ठक पसकी विवाद की इच्छा म होगी इस विवाद न करेंगे और न इस उसको विवाद के विप विवाद करेंगे। पृष्ठी के शाह ने समुरावास जी की बहु वाट की कार करेंगे। क्योंकि बहु पह बात बानते वे कि समुरावास वी अपने मण को माम से भी बहु कर सानते हैं। एक बार समाई लीकार

का अध्य संभाव के स्थान के किये हैं छार न करीं। करकी क्या पर कर सेने पर वह विकाह के किये हैं छार न करीं। करकी क्या परा वा कि सोहनकाड़ की माश्रीकर मध्यमें का पासन करते हुए संसार में यक मनतारी पुरुष कहावोंगे। मन्त में सनकन्य का निरुषय करके एक हुम शुरूते में सोहनकाल की की समाई कर ही दी गई। इस घटना से सारे परिवार में मानन्य ही सानन्य की सामाई

# ર્પ્ર

### दीचा का निश्चय

समेमाया पत्तेमाया,

पुणो पुणो आह पक्षणति । मानारांग सूत्र प्रथम भुत रुदंग सम्ययन ४ वर्देशक १ संगार में पेते रहवे बादे कोग बरावर कम्म मरस प्रान्त कार्य रहते हैं।

सार्या सभी मुन्तों का कारण है। सस्यंग प्राप्त होने पर इसके प्रमाय सं सभी सनवाहित मिदियों प्राप्त हो नाती हैं। सार्या दो इस जाव को कारमा से परमास्या बना दता है। सार्या दो इस जाव को कारमा को इतना कारिक साम प्राप्त हो सकता है कि इस्पार्ति में सार्यों वर्षों में थी टवना साथ महि सह पार का बंध हो कर सारमा की महिनता बढ़ती हैं। सर्या पर का बंध हो कर सारमा की महिनता बढ़ती हैं। मत्या वहा सदी बातों कर रोगों की वृद्धि होना सावस्यम्मपी है। इसी प्रचार जार्यों की वृद्धि होना सावस्यम्मपी है। इसी प्रचार जार्यों की को निसस सारमाओं का मंग नती मिसना यहां सारमार्थों (दुगु गों) वा करका होना सनिवाय है। बिस प्रकार दुगिर्य से क्यन के सिम नार पर प्रचार स्व वैराम्मोत्यावृक्त महापुरुपों की जीवन गावाकों को गाना प्रारम्म किना। वनके पास चार बन्य युवक बैठे हुए ये जिनके नाम— रिता व्यास वृक्तो राज गायावर राज वना गोविंद राज से । यह पानों एक वृक्तर के पनिष्ठ सिन्त होते हुए भी कभी किसी की बाकोचना कवना कियों के रहतार का चर्चान करवा वन्य का चपहास न करते हुए समय सिन्नने पर प्राय क्रामचर्चा करवे हुए एक दूनरे को आस्तोत्वान में सहायता दिया करते थे। इस क्या में यह एक दूनरे के सच्चे मित्र ये। सोहमसास मी सन्तद्भार चक्रवर्ष का चरित्र बांच कर चमकी विवेचना निन्न प्रकार से कर रहे थे—

समलुमार नामक एक पकवर्षी राजा इतितापुर में राम्य इतो ने। उनके आधीन वर्षीस हजार मुक्तपंत्र राजा ने। सोलह सहस्न देवदा उनकी सेवा में व्यथमा सीमास्य मानते थे। सनको सभी मकार के भोगोपमोग की उत्कृष्ट सामग्री मुलम की। उनका शरीर हवना कपिक मुग्दर या कि एक दिन राजा इस्ट्र ने वपनी मुच्यों समा में उनके रूप की व्यव्यक्ति मरीमा है। इन्द्र हारा पकव्यों के रूप की मरीमा मुन कर हो देव बनका रूप सर्व वपने नेत्रों स देवते के क्षिये यिन का रूप पारण कर इतिजापुर चाए। वन्होंने इतिनापुर चाकर पक्रवर्षी के मनापित से उनके दश्यन कराने की मायना की। इस यर पक्रवर्षी के मेनापित ने बनको उत्तर दिया—

"भाइ ! इस ममय महाराज स्वान करने के क्षिये स्नाम पर में गर हुए हैं । करायर आप दो पड़ी ठहुर लागें । अब चक्रपर्धी स्नान के परचान् राजमबन में आवेग वस समय हरान कर सना !"

इस पर ब्राझ्य वास्रे

"सेनापित सी! चासु का क्या मरोसा ? इस ने क्वपन सं "कक्वति के रूप की मरोसा सुनी थी। सुनते ही इस उनके ररोन के क्रिये पर से निकल पढ़े। इस मकार इस सारी चासु मर क्या कर क्वजबी के दरोनों के क्षिये पहीं पहुंचे हैं। बावपण चाप इसको बनके दर्शन व्यविद्धान्य करा हैं।"

सेनापित ने बन बिप्रों की जराबर्बरित कायरवा देख कर वन से पृक्षा

"भाप इतने व्यथिक ट्रेट जूने से कर क्यों भाप हो ! इस पर माझ्या ने क्यर दिया

'यह सब जुते मार्ग में घिस गय हैं।"

सेनापित ने बाह्यों की इस प्रकार की बाहुत करूया देख कर बाह्यकी के पास बा कर तिवेदन किया और उनके दिसों का हाई कहा सुनाया। इस पर पासनी ने बाह्यों को स्पन्ने पास कुछाना। इस पर पासनी ने बाह्यों को स्थान पास किया निर्मा ने भी अपनापुर में प्रवेश किया। जिस समय दिम पासनी के समुख पहुँच वो बह सान की बीकी पर नी बदन कैंटे हुए थे। अवपुर का समय करके राग्ने पा वक्त साम पास के पास पास के पास पास के पास पास पास के समय पास के समय का के साम पास के साम पास के समय का के साम पास के साम पास

भाप दोनों अपना मस्तर क्यों दिशा रहे हो ?"

प्रभानाचार्य भी सोहनकास जी

का त्याग करना भावरयक है। संसार भी एक संग है। ब्रह कर्नत दुसंगी तथा दु लनाराक कारणों से भरा हुआ है। भवएव पसका भी त्यांग करना ही बाहिये। जिस पुरुप वा जावि के महबास से बात्मोर्भाव न होती हो बसका संग सत्संग नहीं है। सो भा मा को उत्तम मार्ग में क्षगाबे वही सस्संग है। जो कोई मी मोच का मार्ग वतलामे बड़ी सबा मित्र है। सर्वेड देश द्वारा बदलाए शास्त्रों का एकाम क्षे कर निर्देहर स्वाप्याय करना मी सल्संग है। सलुक्यों का समागम भी सत्संग है। बिस प्रकार मिसन चन्त्र को सायुन तथा छह से चन्नस किया जाता है घमी मकार शास्त्रों के बाध्ययन दवा सलुरुषों के समागम से भारमा की मक्षिनता दूर हो कर वह हाइ हो सावा है। संगीत नृत्य तथा स्थादिए मोजन भारि इसारे मिल्प के काथ इसको किवने ही प्रिय होने पर भी सरसंग म हो कर इसंग हैं। सत्संग से प्राप्त हुवा एक बचन मी अमूर्य काम देवा है। वल्बज्ञानी प्रत्यों ने समुद्र प्राधियों से बडी पपवरा विचा है कि-

tus

हे सम्म माधियों । सब संगों का परिस्थाग करके अपने श्रदर के सभी विकारों से विरक्त हो कर पक्षीत सेवन करों ।'

पिंदू इस बचन पर स्थानपूर्वक तिचार क्रिया बावे तो इसमें मी सस्तम की ही प्रतासा की गाँ है। बातासक्तर में रमय करने बाके सभी एम स्वामाव बाढ़ों में से एक ही प्रकार के बतमा का प्रवाद निकला पहुंचा है। बहु एक स्वमाव होने के कारण एक दूसरे के सहवास से फ्लान्स सेवन करते हुए भी बात्माक्रमाया ही करते हैं। इस मलार के प्रकार सेवन करते हुए भी प्रवृत्ति केवस संस्त समागम से ही होती है। बेसे दिपयी होगे मी विषय सेवस सेंद समागम से ही होती है। बेसे समपूर्ण से विषय सेवन करते हैं। किन्तु एक तो धनका स्वभाव एक नहीं होता वृसरे इन में परस्पर स्वार्थ बुद्धि तथा अक्षाचार का मान रहता है। फिर विषय सेवन से बात्सा के अपने स्बमाव में भी मिक्रनदा भारी है। भारपव दिवय सेवन में न समानता है न निर्वोपिता है, बरन् धामिक पटन ही है। इसी प्रकार भ्रम प्यान में खीन रहने बाबे भन्यारंसी प्ररूप का सत्संग भी भ्रत्यन्त प्रशंसनीय माना जाता है। जहां खायपरता देवा भत्याचार है बहा सरसंग नहीं हो सकता। सरसंग से भामिक सुरू तथा भान-द की प्राप्ति होती है। जहां शास्त्रों के भ्रत्यर भरनों का नित्य समाधान किया सावा हो, उत्तम हान ध्यान की कवाचों धारा सत्प्रदर्गों के चरित्र पर विचार किया वाता हो अहां तस्य कान की तरंगों की अहरें चक्रती रहें. जहा सबक्त के कथन पर विवेचन किया जाता हो ऐसे सरतग का मिलना कत्यन्त कठिन है। जिस मकार पूथ्वी पर कोई भी तैर नहीं सकता इसी प्रकार सरसंग से कोई मी नहीं हुयता । अरसंग के ममाब से कोड़े का भी सुषया वन आता है। सासग के प्रमाय से ही रामा मेरिएक रोहा चोर हमा इदमहारी कर नमाली का भी ज्यार हो गया। मस्तंत की महिमा का कितना भी वर्णन किया जावे थीड़ा है। यहां सत्संग की महिमा की प्रकट करते पाला एक भीता जागता चवाहरसा क्यांत्यात किया जाता है। इस में पता चलता है कि सच्चे मार्गों से खेयल भारमकरमास के सियं पवित्र कारमा द्वारा की गई हान व्यान की चर्चा कितनी ममावराक्षी होवी 🎗 ।

एक दिन पसकर नगर में मानकास के समय श्री को इनशास श्री ने बपाधय में मामायिक चंगीकार करके मदम स्थाप्याय के बोर्सों पर विचार किया। फिर छन्होंने चपने सभूर कंठ से प्रयानाचार्य भी सोइनछाइ जी जीवन गायाओं को गाना प्रारम्म

बैरास्पोत्यादक महापुरुषों की जीवन गायाओं को गाता प्रारम्भ किया। उनके पास चार मन्य धुवक बैटे हुए वे विसके माम— रित वयाज वृत्तो राम गयापर राम ववा गोविंदा से । यद गांची एक तृत्तर के चनिष्ट मिन्त होते हुए सी कसी किसी की चालोपना च्यवा त्रियों के मुद्रार का वर्धुन च्यवा स्थाव चयहास म करते हुए समय सिहते पर प्राय क्षानवर्षा करते हुए एक दूसरे को चालोत्यान में सहायका दिया करते थे। इस धर्म में यह एक दूसरे के सक्के मिन्न थे। सोहमबाल की मनत्युमार क्षकर्मी का चरित्र बांच कर उसकी विषेचना निम्म महार से कर रहे थे—

सनद्भार नामक एक पक्रवर्षी राजा इस्तिनपुर में ग्रम्य करते थे। उनके बाबीन वनीस हफार मुक्टवंब राजा थे। सोलह सहस्र देवता उनकी सेवा में बपमा सीमाग्य मानते थे। उनकी सभी मकार के मोगोपमोग की उक्का सामग्यी मुक्तय थी। उनका शरीर इस्ता व्यक्ति सुम्बर मा कि एक दिन राजा इन्हें ने बपनी सुवस्ता समा में बनके रूप की बस्तिक प्रशीस की। इस्त्र द्वारा चक्रवर्षी के रूप की म्हामा सुन कर हो देख उनका रूप स्वयं बपने नेजों स देखने के क्षिये किन का रूप पारण कर इस्तिनासुर आए। व्यक्ति इस्तिनपुर बाकर पक्रवर्षी के सेमायिस से उनके दर्शन कराने की प्रार्थना की। इस पर पक्रवर्षी के सेमायिस से उनके इस्ति हराने की प्रार्थना की। इस पर पक्रवर्षी के सेमायिस से उनके इस्ति हराने की

"भाइ | इस समय महाराज स्तान करने के क्षिये स्नाम पर में गए हुए हैं | चतरन भाप दो पढ़ी उहुर जानें | जब पहचर्यी स्तान क परचान् राजभवन में चाचेंगे इस समय दशन कर सेना।"

इस पर माद्यश बोस्रे

1

₹**u**Ł

"सेनापित सी! बायु का क्या मरोसा ? इस ने क्वपन में "क्वपी के रूप की मरांसा सुनी थी। सुनते ही इस उनके दरीन के लिये पर से तिकल पड़े। इस मकार इस सारी बायु मर चल कर चक्रपति के दरीनों के लिये यहां पहुंचे हैं। अवस्य बाय इसके पत्के दरीन सिकस्य करा है।"

सेनापछि ने उन बिप्रों की शराजर्बरित श्रवस्था देख कर बन से पूदा

"भाप इतने श्रमिक टूटे सूते से कर क्यों भाव हो ! इस पर शक्षक ने कत्तर दिया

'यह सब खुरे मार्ग में पिस गए हैं।"

वीचा का निरुचय

सेनापित ने ब्राह्मणों की इस प्रकार की काइ ज पत्कच्या से साथ कर पाक्रपार्थ के पास जा कर निषेद्रन किया और उनकी कियों का हाज कर पाक्रपार्थ के पास ना कर निषेद्रन किया और उनकी कियों का हाज कर सुनापा। इस पर वाक्रपार्थ ने अपने पास विद्या ने भी अपने पास विद्या ने भी अपने पास विद्या ने भी अपने पार्थ में प्रवेश किया। निस्स समय विद्या पार्थ के स्वत्य कर के रिक्रप के पार्थ के पार्थ के स्वत्य कर कर साथ कर के रागिर पर कोई भी बस्ता मूण्या नहीं के उनके साथ राग्य पत्क करियल हो जा। देवता स्वोग उनके व्यवस्य कर या प्रक करियल हो जा। देवता स्वोग उनके व्यवस्य करने वासे त्या प्रक करियल हो जा। देवता स्वोग उनके व्यवस्य करने वासे त्या प्रक करन प्रवान प्रवेश कर करने वासे त्या प्रवास करने वासे त्या है कर कर क्षानन में विभोद हो कर

'काप दोनों कपना मरतक क्यों दिखा रहे हो १"

पहमती ने उससे प्रश्न किया

अस्यभिक मसम हुए और अपना मस्तक दिवाने संगे। तब

१८० प्रधानाचार्य श्री सोहनकास जी

इस पर विभी ने बचर विशा महाराजधिराज १ सापका रूप देवने की इस होगों से

वड़ी मारी र्यामकापायी। क्योंकि इस ने स्थान स्थान पर क्यापड़े रूप की काल्यविक प्रशंमा सुनी थी। क्यांज इसने यह प्रस्तवह देख किया कि क्यापड़े रूप की जैसी प्रशंसा स्थक में ही

रही है वह उससे भी व्यक्ति सुन्दर है। इस खिये व्यानम् क द्रश्रेष्ठ से हमार मस्तक व्यक्ते व्याप बुखने सगे। व्यक्ते रूप की इस प्रवाद प्रशंसा सुन कर चक्रवर्षी को भी व्यक्त रूप का व्यक्तिमान हो कामा और वह विश्रों से वोसे

'आप कोगों ने जा मेरा हम इस समय देता है वह वो ठीक है किन्तु निस्त समय में बल्लाखंकारों से विमुचित हो कर राज समा में रतनाटित तिहासन पर पेट्रागा और सामपड़क मेरे भीजे तथा बलीस सहस्त मुद्धत्वेत्र राजा मेरे सामने हाव जोड़े कहे होंग तवा चन्न समासह जिक्कास नेजी से मेरी चीर इस मुक्कार देता रहे होंगे कि बनके कर्य मेरा एक एक राज्

मुनने के क्षिये काकायित हों तो इस समय तुम मेरे रूप के काहुत पमत्कार सं एक इस कारपर्यं पक्ति हो आक्षीये।" पक्रमती के यह शस्त्र मुन कर देवों ने उत्तर दिया

'राजन् । चापकी राजममा में आकर भी इस चापके कप के चमरकार को चवरप देखेंगे।"

पेसा कह कर वित्र वहां से पक्षे गए।

कुछ समय रश्चात चहचर्ती चपनी राजसमा में वजपूरी बिमूर्ति के साव पदार हो उस समय की शोमा हा चएन करना शंकाने की शक्ति के बाहिर हो। इस समय जब्दीने चम्य दिनों की चपेचा कुछ दिगोर रहार किया वा चनोंकि उनकी प्यान या कि भाव दो विम केवल उनकी रूपमाधुरी का पान करने के किये दी भावेंगे। यथानमय दोनों माझखों ने उनकी राजवामा में मवेश किया। किन्नु यह चन्नवर्ती के रूप को देख कर प्रथम दोना वा बूर, उन्नटे भयना माथा पुनने स्रगे। चन्नवर्ती के इसका कारख पुनने पर कहोंने कहा

"इस समय कापका वह रूप रंग नहीं है।" इस पर वक्षवर्ती ने इनसे प्रश्न किया

किस समय मेरा शरीर श्वकार तथा भैमन से रहित था तथ तो तुम इसको देख कर बहुत प्रसम्न हुए वे किन्तु उसको श्वकार तथा भैमय सहित देख कर सुमको खेद हुमा। इसका

कारय काप स्वष्ट वतकाइये।"

कवर्ती सनत्कुमार के यह स्वयन सुन कर विक्रों ने क्चर
दिया

"देव ! धापके बस समय के तमा इस समय के रूप में मुमि तथा चाध्यर कैसा चन्तर है। बस समय चापका हारोर चुपरतुस्य बा। धरपब इसकी पसे देख कर प्रसमता हुई थी

अपुरतुस्य वा। असपन इसको पसे देख कर प्रसमता हुई थी किन्तु इस समय आपका राधेर विपतुस्य है। अस्तप्य इसको इस समय खेद हुआ।'

इस पर चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि "यह फैसे १"

वब बाइयों ने उत्तर दिया

पर चैठते ही मर कार्वेगी।"

'रावन्! उस समय कापका सारीर रोग रहित वा किन्तु इस समय कापका रातेर मोलह महारोगों हारा प्रसित्त है। यहि काप हमारे बात की परीज़ करानी बाहें तो पीक्शन संग्रहा कर कमा हमारे कर हमें । इसमें होंग मिस्सेंग और स्विक्सा नम पैसा ध्व कर दोनों जाझखबेपी देवता अपने २ स्थान झ पद्मे गए।

उसके बाते के बाद चक्रवर्धी ने पीक्यात संगवा कर वसतें बुक कर देखा हो बससें कृति दिलालाई दिये तथा एस पर बैटने बाढ़ी सिक्बमों तरकृता गर्मा चक्रवर्धी ने वर्षम से अपने गुक्र को देखा हो उसको भी औद्दीन पामा। विनासीक हवा चाहुविसव रारीर का पेसा प्रपंत्र देसकर चक्रवर्धी के हर्व में तरकृता वैराग्य करवज्ञ हो गया। वह अपने सन में सावने को

"भोइ! यह राधिर ऐसा च्यानंगुर है तब वा म्रस्तु किसी भी च्या भा सकती है भीर ऐसी भावतथा भाने पर तो परक्षों है सामम का कुछ भी काम न किया जा सकेगा। यह सार संसार ही पानी के बुक्तुमें के समान बिनार्ग्याक है। दिवर शहर करेटी हुई तकवार की बार के समान हैं। कान्त्रे मंगने में दु:मा के भविरिक्त सुस्त मही मिल सकता। भत्तपत्र भविनार्गी सुझ की प्राणित के सिथे हम सदस संसार के स्थाग कर किनोरसरी होंका केने से भी भारतक्षमाया हो सक्ता है।"

कितरसर विषय कीन यही जालकल्याय हो सकता है।" इस प्रकार मन में विचार करके समस्त्रमार पक्षवर्षी वे धवता सम्पूर्य बैसन स्थाग कर बैनेरहरी बीको पारत की। बन्ही रातियों मंत्रीमध्य स्था कम्य राज्यानिकारी उत्तको संसार में पुगः बाते की जमिसाया से बैमास तक उनके पीसे २ फिरवे रहे। किन्तु सलकुनार मुनि ने उनकी चोर देखा तक नहीं। बीठ से पह सम्ब के सब निराश होकर वापिस चयनी राज्यानों में बाय।

इसके परचात् समञ्जमार मुनि व्ययने शरीर के रोगों की वेदना को शान्त मात्र से सदन करते हुए सपस्ता करने संगे। रैदरे

रोगों की विद्यमानवा में ही उन्होंने क्योक वर्षों तक घोर वप किया । क्रियके प्रभाव से वतको क्यामर्पीयधि विशीयधि लेक्षीयधि तथा जन्नीयधि काहि क्यद्वियों की माप्ति हो गई। किन्तु कन्होंने इन क्यद्वियों के प्रभाव से भी वपने रोग का

दीहा का निरूपय

शमन नहीं किया। वर करने में उनके इस असीम चैव तथा सहनशीलता चै प्रशंसा एक करन अवसर पर स्वर्ग में इन्द्र न फिर की। तब पदिसे बाले दोनों देव इन्द्र की सदमित से सनत्कुमार

युनि की परीचा सेने उनक पास काए। इस बार उन्होंने वैचों का रूप चारण किया। सनस्कार सुनि के पास काकर उन्होंने बनसे कास्पत प्रसिद्धांक चानुनय सुनि के पास कासे क्याने रोगों की विकित्सा करा से एक सुनि ने उनसे प्रता किया

सुनि— 'वैधराज ! चाप स्रोग किस हु-त की भौपपि करत हैं ? शारीरिक हु त की या चारिमक हु-त की ?"

देश—इस को महाराज केयल शारीरिक दुःख को ही पिकिस्सा करते हैं। मुति—शारीरिक दुःख का बपाय वो सरस है। यह तो सब

में भी मिट सकते हैं। ऐसा कह कर कहींने जवना छम जपने शरीर को सताया। उसके जाएने री बनका सर्वाट एके के समाज समझ कार्याला

एमा कह कर बन्होंने अवना स्वयं अपने शेटीर को सताया। उसके सतावे ही बनका रारीर पूर्व के समान सुन्दर कान्तियुक्त हो गया। इसके परवान बन्होंने पैचों स कहा

मुनि -यदि भारक पास भएकमनाराङ भौपपि हा ती हम से सकत हैं।

सं सकत है। वैग-यह चौपपि ता महाराज चापमा के यास ही है। इस पामरों के पाम यह चौचिर किस प्रकार हो सकती है ? पेसा बह कर वन्दीने धपना खामाविक सुन्यर देवरूप भारण कर वनकी बहुत प्रशंसा की । किर बहु करकी सिबन्य बन्दना कर तथा वनकी नसस्त्रार कर धपने स्थान को बहुत गए।

नक गए। इधर समत्क्रमार ग्रुनि ने कनेक वर्षों तक वर्ष वया संघम की कारापना करके केबस झान प्राप्त किया जिससे वह सर्वेष्ठ वया सर्वेदर्शी पर प्राप्त कर करत में नीच गए।

भी सोइनबाब ती के मुद्रा से इस प्रकार की क्या मुन

का उनके पारों मित्र अस्यन्त प्रसम हुए और आहते सरे "सोइसकास ! प्रस्य है हुमके ! सवसुव आज सो हुमते

"साइनकाक ! धन्य इ तुमका । सबसुब आज वा तुमा इम सब की कांकों लोख दी। वास्तव में इमने व्यपने मसुप्य बाम को स्पर्य ही गीवाया।"

इस पर सोइमकाल भी ने इसर दिया

"मित्रों ! बीती तादि विसार वे आगे की सुध क्षेत्र।"

मित्र-सोइनझात भी ! इस सब एक साय ही दु-समोपिनी भगवती दीचा का बरण करेंगे।

धोइतसाल—पित्र ! कहना सहज है। किन्तु करके दिससाना भौर फिर इसको पूर्वतया निमाना भाषान्त कठिन है।

मित्र —सोइनलास ! तुम हमारी यह प्रतिक्रा स्मरण रस्तो कि अवसर जाने पर इम ज्यवरथ ही दीका महण करेंगे !

सोहमकास---यदि तुम दोका प्रदेश करोगे ही तुम्हारे मार्थ ही मैं भी दोचा के द्वारा।

इस महार पांची मित्र दीचा होने का तिरुचय करके वपाश्य से कर कर कपने कपने पर गए।

## २६

#### सतील रचा

#### नो नि(नद्देग्ज वीरिय ।

भगवान् महाबीर ने उपदेश दिया है कि 'धापनी वीरता को मत-कियाओ।"

एक बार गौतम स्वामी ने मगयान् महायीर स्वामी से प्रश्न दिवा

क्या गौतम≔-मगदन् ! जो पुरूप सामर्थ्यको ठेडूए भी दुली के दुल को दुर नदी करता यरन् लाड़े लाड़े देखता रहता दे तथा

वसस ब्यासीन रहता है पह किस कम को बोधता है ? मायाम्—गोतम ! यह पीयोंन्तराय कमें का बगावन करता से। यसके प्रमाव से में यूच्य में यसे शक्ति प्राप्त नहीं होती। व्यवस्य बसके प्रमाद से समय पीछे नहीं हटना वाहिय।

इतिहास से भी यही बात सिद्ध इ कि बी राम म केवल तारा के सतील की रक्षा करन के लिये ही सहस्रताते को भारा या। ध्रवपति सिवा भी न दिसेट को की पुत्री के शील की रक्षा करने के लिय कीर्राजन के पुत्र शाह पासम की बड़ सहस्र

करन के लिप कार्राज्य के पुत्र राश्चित्रमा की बाद सहस्य सभा का केवल बीम-वैदीम पीरों को से दर मामना कर वसमें सफ्छता मान्त की थी। बीरपर दुगादान राठौर में एक पासा १८६ प्रधानाचार्य भी सोइनसास जी

के सतीत्व की रहा के लिये रिया जी के पुत्र राज्या जो का सामना किया था। बाद में इसी कारण राज्या जी ने वसे गिरस्तार करके भीरेगकेत के पाम मेज दिया था। किन्तु किर मी बह चीर अपने मण पर कटक रहा और करत में वसे कम के प्रमाप से ऐसे सहायक भी मिल गए, जिलोंने वसके सुरकारा विला दिया। इसारे चरित्रनायक भी सोइनलाल की ने एक बार चार कामपिपासुखी के ऐसे में यही हुई एक अवला के सतीत्व की रहा अपने बाहुपत से मेगल अपनी बाइस वर्ष की जाय में की भी परना इस प्रकार है—

एक दिन वैशास मास में भी सोहनतास ही किसी एक्सन यह पसल्द मगर से वीन शील पूर सीमाग सिंह के लिसे में गय है। कार्य समाय करते करते सावों कही दिन दिन पाना वहां करती ने सावको नहीं दिन दिन सामा पित्र के लिया। किन्दु साथ म कुके और पसल्द के लिये पल ही विभे मार्ग में दिन सम्बद्ध साथ से कुके और पसल्द के लिये पल ही विभे मार्ग में दिन सम्बद्ध सद्ध दिव गया और संघत्तर हो गना। साद सपने विभारों में सीन हुए मार्ग में कुछे का रहे थे कि सावके कान में किसी समझ के हुन्स भरे निम्मतिक्षित राष्ट्र पहें

बारे नाई! कोई मुझे बचाओ। यह पापी मेरा बार्से गए कर रहें हैं। सोइनकाल जी इस राख्नों को सुनते ही बाद समक गय कि कोई बस्याचारों किसी बचाबा का सतीत्व नष्ट बरते का बस्त कर रहा है। सददव साथ उसकी रखा बरते के बहेरज से सावाब की सोर चब दिये। बहां बाबर जापने कवा देश कि बहुं नहीं के कियारे इस बूरी पर चार पुत्रक लहे हैं। उनके भीज में जब बीसवर्षीया सुनदर स्त्रो भीच पढ़ी बी। मार बाते

सवीत्य रचा के कारख बसके मुख तथा नाक में से रक्त निकत रहा या। वह पुपवी बनसे स्वर रही थी।

₹50

'मने ही हुम भुमे जान से मार डाखो किन्तू मेरा घम मद विगाको ।"

किन्तु यन नरपिशाओं के भेजों में उस व्यवहा के लिये सेशमात्र मी दया नहीं थी। वह उसे मारते हुए कह रहे थे

"यदि तू राजी खुरी इमारी इच्छा पूरी कर देगी को इस गुमको छोड़ देंगे, चम्यवा पहिंचे तेरी तुर्गैति करके फिर तुमे मोटी मोटी करके काट बाहोंगे और तेरे शरीर के टकड़ों को इन मादियों में फॅक देंगे।"

इस दूरव को देख कर सोहनकाल भी के बीरहदय में इसी समय कर्तव्य मावना का वहुप हुआ। वनका एक बीरमाव से कौछने छगा। चन्होंने मन में विकार किया

"यद्यपि इन चारों के मुकाबसे में मैं पकाकी हूँ किन्तु मेरे साथ सस्य का कारोप वस है। यदि एक कावसा की सतीत्व रहा

करते समय मेरे प्राया भी बसे गए तो कोई बिन्ता नहीं।" इस प्रकार मन में विचार कर उन्होंने उन दुराचारियों को निम्नक्षिकित राष्ट्रों में ततकार

'लबरदार ! को बहिन के राधर को दाय सगाया ।" सोइनताज जी के घड़ राष्ट्र सुन कर पड़ जारों सकपका कर एक वृक्षरे की कोर देलने तगे। तज दन में से एक न

सोधनकास जी से कहा

'करे नावान ! तुमे क्यों अपने प्राय मारी हो रहे हैं ? व्यवनी जान बचा कर से आ। हुन्हें इसरों से क्या सत्सव। इससे देश क्या नावा है ?'

रैक्ट प्रधानाचार्य भी सक्ष्मसास जी

सोहनताझ—यह मेरी बहिन है। वा नाई भ्रपनी बहिन की इरूवा को लुटते हुए काझ लाड़ा देखता रहे उसके बीवन की विकार है। कुन्दें इस भपता का सतील सुट कर क्या मिलागा है हम संपिक झुक के लिये एक कबला के जीवन का नष्ट करके भपने सिध्ये मरक का द्वार क्यों कोल रहे हो ?

सोहमकाल वी के इन यचनों को मुन कर वह वार्ते क्रोप में भर गए और कहने हागे

कार्यों के देशता वार्षों से नहीं माना करते ! देशों ! इसके पाम कोई मी शान्त नहीं हैं, फिर सी यह कित प्रकार ककड़ रहा है। जान पढ़ता है इसको यहां इसकी मीत ही बुवा कर सार्र है।

पेसा कह 🗫 इत में से एक ने सोहनसाक्ष की पर झाठी का

पार किया। सोइन्साल जो प्रतिदिन स्यायाम किया करते थे। इस कारण वह आठी के दोव पंच सुत मानते थे। वण्होंने उन्हर्ण कार को जचा कर देसी साव समाई कि आठी वसके द्वाम से सुर कर गिर पड़ी। सोइन्साल की ने पुर्जी से खाठी का कर कर पर पीनी जीर से बार किया कि वह इसको सहने में असमर्थ हो कर पिर पड़ा। करके गिरने पर रोग तीनों ने कोच में मरकर वपनी क्यानी ठकवाँ निकात भी। वह सोइन्साल जी पर बार पर बार करने छो। किन्तु छोइनलाझ जी बन के समी पारों को बाठी पर में सकते हुए वन पर चपनी काठी से जोट जी करते आते थे। इस कीच सोस्तकाल की की बाठी का यार पठ के स्मर पेसा करास बना कि चह भी गिर पड़ा तमा वत्यार सक हे स्मर पेसा करास बना कि चह भी गिर पड़ा तमा वत्यार सक इसके हाथ से बहु कर पुषती के पास का गिरी। स्वयं तो पुषती भी सोइन्साल जी के चरत भी वे वचा खड़ ठ साइस को है ज कर बपनी पीड़ा को मुख कर पुरती से कर कर सबी हो सदीत्व रचा ₹ 😅 गई। इसने अपने पास गिरी हुई दलवार को इठा क्षिया और सोइनलाल भी की सद्दायता करने के लिये था गई। भव तो जन दोनों ने यह विचार किया कि ''जव इस अकेसे ने ही इमारे दो आदमियों को भायल कर दिया सो अब दो यह युवती भी इसकी सहायता को का गई। यह तो जान पर भी सेल सकतो है। ऐसी दशा में न जाने क्या हो।" बढ़ क्षांग इस प्रश्नार भापने सन में विचार कर ही रहे थे कि च्या से घोड़ों की टापों का राष्ट्र सुनाई दिया। उस राब्द को सुनते ही वह दानों वहां से माग निकले। तब सोहनशास जी उस युवती को कापन साथ लेकर उन मायलों को वहीं पर छोड़ कर पसकर की कोर पत दिये। सगर के समीप बाने पर चन्होंने युवती से पृक्षा

साइनआस---बहिन ! तुम कीन हो और इनके पंदे में किस मकार पड़ गई थीं ? यबधी मय के कारण चड़ भी भरवर कांप रही थीं । उसन

युवधी सथ के कारण कव भी भरवर कांप रही थी। उसन कपन को संभास कर उत्तर दिया

युवती—साइ! मैं इसी नगर के लड़ी की दुत्री हूँ। सरी माता गांव गई दूद है। इस में से एक ने ब्याकर हुम्क से कहा कि तेरी मां माग में बाथ दुए गिर पड़ी है और दुम्क शीम खुता रही हैं। में वसकी बात को सस्य मान कर उसके साथ हो ही। जब में माग स दुझ हूँ, बज़ी बाह तो शेष दीन युवक भी निकल बाग। फिर बहु मुझे पकड़ कर बहां तक स गए। यदि

श्रवं में मान म इह दूर बारी बाद तो रोप तीन युवंह मी निकल बात । पित बहु मुक्त पब्द कर बहु तक स गए। यहि बाद बहु सिम्म पर पर्देश कर मारी महायता न करत तो न श्रात मुक्त पर क्या पीतती। यम समय पर पर भी में बाकेसी ही थी। बातण्य मर बान का पता किमी हा भी नहीं था। १६० प्रधानाचार्य श्री सोइनडाड बी

सोइनलाल—बहिन ! मैं से तो होई जास काम मही किया! यह तो मेरा सापारत वर्म था। वास्तव में तुम्बारी रहां तुम्बारी पमाहदा। से ही है। बन्य है तुमको जा तुमने ऐसे संबंध के समय भी धर्म की त स्वाना।

संकट के समय भी पर्ने को न त्यागा।
इस प्रकार बार्गालाप करते हुए उस सङ्क्ष्में का पर भा
गया। पर पहुँच कर सङ्क्ष्मी ने व्यपने पिदा चारि को सन्
पटना सुनाई। उसे सुन कर सभी ने सोइनकाल जी की बहुत
प्रतंसा की। यह करने करो

"कापने काब हमार कुम के साब रजाती। हम कापके इस काम से कभी भी कबाय नहीं हो सकते।" इसके बाद यह बड़की से सोहत्तवाल जो से कहा 'सार्थ'। काब नामें मेरा काफ सकता किया है। कापने

'माई! चाब तुमने मेरा चानत वरकार किया है। जापने मेरे प्राय की ठवा प्राय हो भी चाकि वर्षात्व पर्मे की रहा की है। इसके किये मैं तुम्हारी किन शब्दों में मर्रासा कर । परमारमा तुम्हारा मंगझ करे।

इस पर मोइनसाल की बोबे "माई का कर्तक्य दा कि यह बहिन के संकट के समय बसकी महायदा करता। मैंने इससे कविक दुख मी नहीं किया।

यह तो देनेल पर्म का ही प्रसाद या अन्ययां कही वह बार भार राज्यपारी और कहां में निद्दाला और अप्टेक्त। 19 बस सुवदी को उसके पर कोड़ कर बोहन खाल की पर्याच रात गए भपने पर रहुँ । किन्तु उनके हारा किया हुआ यह पीर कार्य बात की बात में मारे नगर की चर्चा का दियम बन गया। लाता गंडा सल और उनकी परनी ने जब इस समाचार की सुना को उन्होंने सीरन्याल की के बहुत शावारी थी।

# २७

### धादर्श करुणा

एने भाषाशुक्रपाय तो पराशुक्रपाय, एने पराशुक्रपाय नो भाषाशुक्रपाय। एने भाषाशुक्रपाय वि पराशुक्रपाय नि,

एने नो बायाग्रुकपाए नो पराष्ट्रकपाए ॥ ठालांग सूत्र अद्भवे ठाखा

सपवान् सहावीर न्यामी वे बायोग एक के बपरोक्त बावन में बार प्रकार के मनुष्य बायवार है। एक समुख्य ऐमे होते हैं को सपनी समुक्तमा हो बरते हैं किन्तु हुमरे की प्रमुक्तमा नहीं करते। वर्षों अपेक बुद्ध निक्करती तथा विष्यं प्रस्कितों का सम्प्रमंत्र किया स्वात है। हुसरे वह होते हैं जो अपनी प्रमुक्तमा हो बही करत किन्तु हुमरे को समुद्धन्या प्रवास करते हैं बनसे तीर्वेक्षों तथा नितार्ष की बहान् दरमार्थी सुमीरवरों का सम्बादि किया काला है। तीरोरे वह होत है वो स्वात्री तथा दुन्हों होते की समुक्तमा किया बरते हैं। दुनमें स्विरत्वती सुनिक्षों की गुक्तमा की बातो है। बीचे वह होते हैं की बराना तथा दर्श्य हानी की हो सुन्हम्प नहीं करते। हुनमें सबस्य गाहियों का कालरेश किया करते हैं।

दपरोक्त ब्रह्मरण सं यह सिद्ध होता है कि जिस आरमा में अनुकृष्या नहीं यह कमी भी आरम करवाण नहीं कर सकता।

भतुरुम्भा मनुष्यस्य का प्रधान द्यंग है। इसी को रहसा भी

इशहरा के बाद को दीपमाक्तिका का पूर्व काता है। उसमें प्रत्येक भारतीय व्यवने कपन घर की सफाई करवाता है। भी सोदनकाम जी भी भएने भवन की सफाई करवा रहे वे कि उन्होंने अपने मवन में नवीन सामान देख 🕏 अपनी मामी

सोदनक्षान्त--नागी भी । व्यवन घर में बद्द सामान किस का रक्ता हुमा है ? मैंने तो यहां इसको कभी नहीं देखा । इस पर सामी बी ने डबर दिया

मामी-बेटा । यह सामान अपने पढ़ौसी दुर्गादास अप्री

सोइनबाल-उन्हीं का जो प्रत्येक साधु साधी का ज्यास्थान सुनने के लिए प्रतिदिम उपासव आधा करते हैं, बीप में एक दिन का भी क्यमचान नहीं पढ़ते देखे और पदाशिक

साइनसास-तो फिर घरतीने भावने इस सामान का इसारे

मामी की-इनके यहाँ कुटी बाने वाली है। कुटी बार्जी का निवम है कि यह घर में जा भी सामान इसते हैं हमी की

प्रधानाचार्य भी सोदनकार भी

करते हैं। जिस ममुख्य में इस गुरा की कविकता होती है उसे करुणासागर अथवा दयासागर कहा जाता है। हमारे परित्र नायक भी सोइनकाछ भी का सम्पूर्ण जीवन मी करुया से परिपूर्ण था । उनकी स्थापारी क्षयत्या की एक कावरी करणा की पटना का वर्णन किया जाता है

से प्रधा

काहै।

भार्मिक कियायें भी करते रहते हैं ? मानी जी-न्द्रो ! बन्दी का है।

यहां क्यों रक्ता है १

919

मारशै करणा १६३

नीलाम कर देते हैं। कभी कभी तो बह पर में इतना सामाम भी नहीं होक्दे कि क्यांगी व्यक्ति क्यांगे बाल बबों को हाम का मोजन भी लिला सके। इस निर्देश कुर्मी वार्कों को हाइय सामने एते हुए कीरत बबों को देख कर भी मही परीज्ञा। बजको वो केवल क्यांने पन का ही क्यांन रहता है, फिर किसी के बाल बज्जे महे ही मुझे मर बावें। बजकों वो क्यांना मुख्यम मथ क्यांन के मिलना ही चाहिये। देसे राष्ट्रस्ती से बचाने के लिये ही दुर्गादाय जी ने क्यांना समान हमारे यहाँ रक्का है। सोहमस्त्राल—किन्तु मामी जी! यससे क्यां बनेगा? मसे

संस्थात कर्मा क्षेत्र सामान को वचालें किन्तु मायों से सी प्रिय वनका सन्मान वो नष्ट हो आदेगा। सामी औं। यह वो सन्मन मही है कि कापने इस समापार को जान कर वनके तुन्त्र निवारस का कोई वपाय न किया हो।

सानी बी—चेदा ! तुम्हारा जातुमान ठीक है । मैंने धारमक पत्त किया कि पह ग्रामसे पत्त के कर अपना क्ष्या जुड़ा है हिन्दु कसते साफ हंकार कर दिया। मैंने पहो यक कहा कि यदि हम दान रूप में नहीं बेना चाहते हो क्यार है को की और अब दुम जुड़ाने योग्य कमो करे अपनी सुविभागुसार जुड़ा हेना । इस पर कसते उत्तर दिया कि मैं एक का क्या करादने के लिए दूसरे का क्या धापने सिर पर नहीं चहाजा? । उसने यह भी कहा कि "धापकी हम आया हो मस्पेक दीन व्यक्ति के किए मुली हो रहाते हैं किस दिन हमारा किमी मकार भी गुजारा सौंचे चहेगा कि हम सामक्ष्य हम हमा में चा बावेंं। चौर यह सामान को चापके यहाँ रक्का है यह माहकार को योजा मेंने के जिले मही रक्का है वरद विसा समय गरे की चारों हमें कर विशेष मही रक्का है वरद विसा १६४ प्रभासाचाय श्री साहनताल जी सामान चपमे चरुषयरक पुत्र की घरोहर के रूप में दिया जा।

सामान अपने अन्तरबयक पुत्र की घराहर के रूप माहचा आ। फनका बह बालक अभी नी वर्ष का है। यहि में अभी से धरकों यह सामान सींप हुने यह उसकी रहा न कर सकेगा। इस शिप इस घरोहर को सुरक्षित उसने के शिप इसे आपके पास रक्सा है।" उसके यह कहने के बाद उससे दुबारा आपह करने का सुन्ने साहस न हुमा।

सोइन्तास—सम्पी वी। पन्य है हुर्गादास को जो ऐसी पीढ़िय क्षयत्वा में भी दूसरे की परोइर को सुरिष्ठ रक्ते का वसे इतना कषिक प्यान है। वसकी तो दिसी प्रकार सहायता करती ही वाहिये।

करना हा चाह्य । सामी जी— चना ! इसार परिवार में हुम ही दुर्दितिभान हो । कुम कोई ऐसा सरीका निकासों कि दुर्गादस्स को पता भी म बहे और उसका ऋग्र इस प्रकार चुक जावे कि उसके बास्म सम्मान को देस भी न करों ।

सोइनसास—मामी जी ! बाप मुक्ते केवल यह बतसाँ प् कि स्ता पर कुर्मी बाने बासे कीन हैं। इटना पदा बग जाने पर शेष प्रवास्थ में सब कर बूगा !

मामी जी-चहुत अध्या ! मैं हुर्गादास की पत्नी सं पृष्ट कर तुमको बतला दू गी।

इ.स. देर के बाद उन्होंने तुर्गादास की पत्नी का अपने धर बुतवामा। इ.स. देर तक इसर उधर की बार्ते करने पर उन्होंने इससे कहा

क्सर क्या सामी श्री—वहिन । क्या कारख है कि तुम दिन प्रतिदेन क्रांसर्थिक निर्वेत होगी जाती हो ! बान पढ़ता है कि किसी भागतरिक किला के कारख तुम सन ही सन पुती जा रही हो ! सत्रामी—वदिन ! पेसी कोई बाद मदी हैं !

मामी जी:-विदेत ! यह तो द्वम मुन्दे केवल भरमाने के शिए ही कह रही हो। यहिन तुम यह विश्वास रक्को कि मैं तुम्हारा मेद दिसी और के सामने नहीं कोख सकती।

कत्राती-विदेश । एक न एक दिन दी इस भेद की सारा संसार जानेगा हो किना समय से पूर्व कहना अच्छा नहीं खगता। किर भी कुम मुक्ते अपनी बहिन के समान समक्ती हो इस क्रिये तुमको में यह बठका देती हूं कि विवाकी बाद हमारे घर हर्की धाने बाली है। में मगवाद से यही प्रार्थना करती रहती है कि मगपाम बह दिन आने से पूर्व ही मुके मीत है है किसमें मुक्ते अपने नेत्रों से अपने परिवार का अपमान न दक्तना पड़े।

मामी नहिन ! इन्हें कीन क्षेकर काथेगा ? क्या कतको समम्माने से कुर्की को कुछ दिन के शिथे टाला नहीं मा सकता ?

बाजानी--बहिन ! बाप तो तोवे शाह को बानवी हो । यह श्राम बसुत करते में बढ़ा बढ़ा थावमी है। सह या मोहधत के नाम से हो उसे मारी चिड है।

सामी जी-विद्या क्या जाने मगवाम् उसे सब्दि वे वे

भीर वह तुमको इन मोहबत दे है।

दुर्गादास की स्त्री के पसे जाने पर मामी जी ने सोहनकास बी को तीवे शाह का नाम भवता दिया। भोहनकाल भी मे तीते शाह के पास जाकर इसने पुता

सीइनसास-शाह जो ! भापको दुर्गादास से कितना सुपया सेना है।

वीवे शाह--१४ ०) मूल २०००) स्यात वधा ४००) सर्वा कुत बार सहस्र रुपया सेना है। इस रक्रम की में ने कियी म साहि।

प्रभागाचाय भी सहनक्षास जी

माइनक्षास — यद्कोइ इस रुपय को भरद्ती आप उसमे तो नहीं मांनीने १

125

तीत शाह--फिर मुक्ते उसमे मागने की क्या आवश्यकता है?

हैं? याद बात सुन कर सोबूनस्ताल जी ने डसको बार साइस रुपयं दें कर उससे कियो की रसीद किलाबा कर किमी बाला काराज मी संक्षिता चौर इसस दक्षा

सोइनलाल—धेठ थी। यह याप इतना काम कर कि दुगीदास को बुझा कर करते कहें कि 'तुम प्रमांत्वा हो। इस लिये में तुमको सहित्वारत देवा हैं कि तुम प्रमांत्वा हो। इस लिये में तुमको सहित्वारत देवा हैं कि तुम शिव वप बार मां कपने दिया करो। इस महात तुम्हारा सस्मात मी बना रहेगा और इसारा कपना भी मिल बाबेगा। व को को क्या आपको जनसे मिल्या रहे वह याप इसारी तुकान पर मेन दिया करें। किन्तु यह प्यान रहे कि इस बाव का पवा दुर्गादास या और किसी को भी न करने पांचे

वोते साह-किसी और से कहन की मुखे क्या पड़ी हैं। इससे ता मेरी ही इच्चत बहेगी।

माइनमात जी के क्से बाने पर तोत शाह म हुर्गादाम के बुक्ता कर उससे कहा

वाते शाह—चुर्गानास जी। आप विश्वासपात्र आहमी हैं। मैं बाहता हूं कि आपका सन्धान बना रहे। सेरा तवा आपका क्षेत्रहम काफी समब से हैं। इसकिये मैं आपका इतनी सहविषय हेता हूँ कि आप मेरा क्या बार सी कृपया शाफिक क्षित्र के हिसाब से इस वर्ष में चुका हैं। इस मकार जीत कृपया पास्क हो बावेगा भी कापका सन्धान भी बना रहेगा।

वोदे शाह के इन शब्दों को सन कर हर्गादास को नहीं मारी प्रसम्रवा हुई। इसने इसे धर्मे का माधान प्रभाव मान कर और भी शहतापूर्वक धम का पासन करना बारम्म किया। इस समाचार से चमके सार परिवार को भी बढ़ा भारी धानन्द हुमा ।

इस समाचार को सुन कर मामी भी दल्हाल समग्र गईँ कि यह सोइनलाल का काम है। उन्होंने मोहनसाव जी के घर भान पर उनसे पृक्का

मानी की-चेटा ! सुमन तोते शाह का किस प्रकार राजी किया ?

इस पर साइनलाल जी ने अपनी मामी को सारा समाचार

सुना दिया। माभी जी मारा पूचात सुन कर सोइनलास की भत्रता पर भत्यधिक प्रसन्न हो कर उनसे कहन स्वरी मामी श्री-बेटा ! तम मयम् इसार परिवार में सकट

मस्मि हो।

सोहनकास-मामी की 'यह सब बायका ही प्रवाप है।

यदि चाप समे यह घटना न सुनावी सुमे इस काय क करन की प्रेरका म करती और होत शाह का नाम न बतलावी था में इस कार्य को किस प्रकार कर सकता था ?

### २८

#### दीनों का कप्ट निवारण

#### करवाकर से करुवा के शिये, करुवाकरतन करके देखा।

वहि दुम पर करविक भारति था गई है भीर वसके निवासक के विके दुम को वस करवामन को करवा को वस्तर में पास्तरकता है पो एक पर के करवामन को करवा को देवो। तुम्हारा कर करवह दूर होया।

गिर्ध सं पलती हुइ सर्राष्ट्रा वाजार में पहुंची। बहां वह दुकानों की मामुत समावट को देखने लगी थी उसका प्यान दीपकों क बाज पर से हट गया जिस से उसकी साढ़ी का पच्छा डीखा होकर दीपक से कू गया। चय वो उसकी साढ़ी यह दम पूष्

वाक्तिका अपने को सूरमु मुक्त में देख कर एक दस मकरा पठी । बाह्य बसके द्वाब से खुट कर पूध्वी पर गिर पड़ा । उससे उसकी माद्री नीचें से भी बचने सगी। इसस प्रवश कर यासिका के मुख्य में एक जोर की चील निकल गई। उसकी करुकोत्पादक दवसरी बीख का बासपाम के सभी दकानदारी वया मार्ग पक्षने बालों ने सुना और वह किंक्वेच्यविमुद्द होकर रुम शासिका की कोर देखने लगे। किन्तु सीवनकाल की इस कर बालको के बार देवन करें। "क्यू सक्ष्मकाल को इस इस्क को देव कर अपनी सुसी हुई दूकन वया महत्वों के सामने फैसे हुए बाम्यूच्यों सभी के मूख कर बपनी दुवान से झुरंत इस पड़े। इस बासिका के पास पहुंच कर उन्होंने उसकी साझी के बखते हुए माग को बपने पैरों के भीचे दबा कर उसकी हाब से भी मखना चारम्भ किया। साड़ी की चाग चुमाने में चनके दोनों इत्य तथा पेर मुलस गए, किस्त उन्होंने अपना प्रयस्त म कोड़ा । चंत में उन्होंने साड़ी की भाग को पुष्ठवग्र हुम्स दिवा विससे वाक्षिका के प्राप्ता भी क्षत्र गए। यह वाक्षिका कापने मार्को को संबद में बाल कर एक अपरिभित्त बद्दिन की प्राय रका करन वासे महान् वीर साई की प्रशंसा करती हुई व्यवने पर पत्नी गई। सोइमहास जी इसके परवात अपनी वृकान पर इस प्रकार जाकर बैठ गए, बैसे कका भी न हका हो ।

जन चापने वर जाकर अपने दाय पैर में भरहम नगाया वो चापकी मामी जी ने चाप में कहा २०० प्रधानाचार्य भी सोइनसास की

'चेटा ! तुम्झारे दाम पैर में दो बड़ी मारी असन हो रही होती ?''

इस पर जावने <del>एतर दिया</del>

"मानी थीं ! मेरा यह कह भी गब सुकुमाल सुनि के वस कह के मुख्यकते तो इक्त भी नहीं है, जो बनको धारने सिर पर रक्ते हुए बाग के मक्यक्रित धांगारी से हुमा था। पानि इससे बनके मस्तक का सम्पूर्ण मांस जब गया था। किन्तु वह धारने ब्यान से बिचाबित नहीं हुए से ! येगी स्थिति में एक बाजिका की मारा रक्षा करते हुए को मेरी हाम पैर में वह फानेले एक गए, वह इक्स भी नहीं हैं।

मानी जो अपने अमेनिय ननशेत के ऐसे अपूर्व विभार सुन कर मन दी मन मसस होती हुई क्षत्रनी पूजा के कार्य में सन गई।

किसी व्यक्ति को भागिए में हेल कर सोइत्स्वास भी क इत्य में तरकाल उपकी रहा करने का बस्सव हो जाता था। एकपार गरियों के दिनों में सेना स्वत्यक गरी में का रहे हैं। नहीं में कल अधिक था। सोगे के देवा हंगी हुन बचों ने भी शीक में आकर क्सों स्वांग सगा थी। उनमें एक बचा तरेला गर्दी मानवा था। यह अन्य सबकों की हेला देवी सारा के बीच में वहा गया। अब तो बसके हाथ देर पूका गय और वह बचने सगा।

सन्ध्र चौक २ कर सहासता की याचना करने बागा। किंद्र जब के तेचा मनाह को देख कर उस्की सहायता करने का सहस्य किसी को भी मही हुच्या। चन्न में सोहराखात जी से जो नहीं लाग कर रहे थे—बह इस्स म देखा गया और उन्होंने अपने प्राप्तों की परवाह म करके मही में बढ़ांग करता ही ही। बह वेडी से सैर्स दुए इस बालक की भोर पति । वन्होंने भापने माम एक रत्या दिया दुधा था किसको यह कमर में बांध कर इसी की सहायदा से सबके को काने का विचार कर रहे थे।

बह अवका हुनने ही पाला वा कि सांहमलाल भी ने जाये ही उसको पकव कर ऊपर को कठाया भीर उसकी कमर में रस्ते को मजबूदी से बांच कर उस लड़ के को लिए हुए बड़ी कठिनता से सैरले हुए किनारे पर भागा। पन के जल से बाहिर निक्रत है हो लोगों ने वालियों पता कर उसका स्वाहक क्यां को रक्ति पीरण की मरामा की। सोहमलाल जी ने प्रथम जिस सक्ते के पेट का पाती निकाला। पिर उन्होंने प्रसक्ते भोगिर हो तिससे बह इक होरा में भाग। तम उक उस सक्ते के माता विता सी सतका पर भा गए से। यह सोहम लाव औं का शरायिक उपकार मानवे हुए अपने सहक को अपने पर से गए।

यह यसमा के बस प्रवाह में तेजी से यह जसी। अनमा उसका देश कर लोद प्रकट करने क्षगी किन्तु पमुना के उस प्रवयह प्रवाह में कुद कर उस फुम्या के प्रायः क्याने का साहस किसी को भी मही हुका। उसकी माता विश्वल विश्वल कर रोती हुई जनवा से पार्वमा कर रही भी कि कोई समकी पुत्री के प्राप्त बन्दा दे। किन्तु उसकी प्रार्थना पर प्यान देने के क्रिए काई भी बीर अप्रसर होने का साहस न कर सका। वाक्तिक भी 'सुके यनाओं 'सुके धनाओं का शब्द करके रोसी हुई बहुती नजी नावी थी। उस समय सोहजळाळ जी भी यमना के प्रवाह को देखने पशुना तह पर गय हुए थे। वाक्रिफा तथा उसकी माता की करुया पुकार पर उनका चीर इत्य करुया से मर गया। भवपन वह वस्कास चमकी रचा करने के क्रिए अपने प्रार्थों की चिम्ता म करते हुए इस अधार जल राशि में सहसा कुर पड़े। भव बन्दोंने अपनी बक्षिष्ठ मुद्राभों से पमुना की झाता की भौरते हुए पूर्व देग से कस बालिका की मोर बढ़ना आरम्म किया। उनको बसुना जी में कुन्ते तथा प्रवाह में बाते हुए देक कर सभी ने उनसे कहा कि "माई आगे मत पढ़ी वापिम बीट भाष्मी । **स**बकी में श्री बचना ही क्या है । <u>त</u>म निरचय से भागने माणों को संबद्ध में बाल रहे हो।"

िन्तु सोइनबाद वो ने वन कारों के कहने पर प्यान नहीं दियां और यह यमुना के प्रवक्त प्रवाह में आगं बढ़ते ही गए। कारते में वह वासिका के पास पहुँच ही गए। उन्होंन वासिका के पास पहुँची पर पास तिया और पूसरे हाथ से वस कामण बढ़ा गरि। को बीरते हुए किमार की भोर साने करें। किनारे पर कड़े सभी व्यक्तियों की आंकें इस परकानी महा पुद्वव के असीकिक साहस पर एकामणा से सगी हुउ सी। जिस समय बह बाखिका को के कर किनारे पर पहुँचे वो मारी बनता ने बड़ी भारी हपैंध्यति करके समझ स्वागत किया। बाखिका की भारत दो पगड़ी के समान उनकी चोर को दौड़ी। उसने कम पास पहुँचते ही धपनी पुत्री को हृदय से हगा किया। स्पनी देटी को अपनी नोद में क्षेत्रर यह सोहमसास जो मे बोक्षी

"माई। प्रस्य है वेरे माता पिता को जिन्होंने तेरे जैसे चारु व बीर, साहसी तथा पर्मारमा पुत्र को जग्म दिया। तू मे बाज घपने मार्यों की पित्या न करते हुये मेरी बची को ग्रायु के हुल से तिकाल जिया। मैं नहीं बातार्वी कि हुन्से किम राष्ट्रों में पन्यवाद वृ तथा क्या पुरस्कार दू।"

वसके इस शब्दों को सुन कर सोहनसास की बोते

ऐसा वह कर सोहमकाक जी इस चपार भीड़ में भटरूप होगए सीर बहुत कुछ बू डने पर भी नहीं मिले !

एक बार भी सोहनकाल की चैत्र शुक्ल पक्ष में पसहर से क्यापार के कार्यवश साझीर आए हुव से। साझीर उन दिनों मंगुक पंजाब की राजधानी था। अवएव उसकी शोमा उन दिनों बत्यधिक वडी वडी थी। उन दिनों का बादौर भारत के फैरान वाचे नगरों में सब से चागे था। उसके मनारक्ती बाजार की शोमा का बर्खन करना सुगम नहीं है। इस कमारककी बाजार में अहां प्रक्ति क्षोगों की क्षतेक वैभवशाली बारालिकार थी वडी एक दीन बांचा शिक्षक भी जा रहा था। इसके शिर में अनेह फोड़े वे जिनसे पीप निस्तने के झरण इस पर सहस्रों मक्सियां चैठी हुई थी। इसके शरीर के बस्य अस्यविकु मिक्रिन से जिन पर स्थान स्थान पर रक्त तथा पीप क बक्ने बस बातापरण का अपनी तुर्गन्य से भर रहे थे। मिडक के शरीर का रंग भी काला था। अपने एक हाथ में सप्पर वया दूसरे हाम में काठी थामे हुए मह बात्यन्त करुयामय वचनों से भपनी दीमता प्रकट करते हुए मील मांग रहा था।

इसी समय पीछे से एक बमाने बड़ी देनी से चाई। इसकें सामने से एक कृपक ध्यादनी बेहुमाड़ी में ध्यानक बांडे हुए पढ़ा का रहा था। बमाने के कोषनान ने बंधे को इटाने के नियं मंदी बजाई किन्तु कांचे ने कपना ध्यान चम्मन होने के कारस इसे मंदी सुना। बमाने के पोड़े पूर्ण वंगा से जा रहे से। धनवप्र बह बंधे को सक्ता देते हुए चमाने निक्ता गए। बांचा इस सबकें को सहत करने में धासनारे होकर बढ़ी गिर एका चीर बमाने बसके करद से निक्ता गई। कोषनान ने पकड़े चाने के मन से पीछे किर कर भी नहीं देवा और बहु चमने चरानें को चीर मीरे वीरी से होजना हमा बहारी से इर निक्ता गया।

चंचे मिक्क के शिर तथा पैरों में भारी चाट सगी और

सङ्ग्र की भूत को भी कापने रंग में मिलाने लगा। जनता न इस दरम को बुला । वह बसके चारों कोर एक त्रव होगर कोचमान का कोस कर उसके साथ सहासुमृति प्रकट करने सगी। किन्हु उसके पूखीत्यावक बारीर को वेख कर किसी को भी उसकी सेवा सुमुपा वया मरहम पड़ी करने का साइस न इका। उभर वह भंगा बोट लगने के कारण महान् करणात्मादक शब्दों में रो ए

उनमें स रक्त निरुक्तकर इसके बरवीं को कपना रंग देता हुआ

कर भगन भाग्य को दोप देता हुआ कर के कारण बेहोरा हा गया। उस समय हमारे चरित्रनायक भी माहनलाल जी -पास ही एक मर्राफ की वृकान पर बैठे हुए अपने मित्रों से बार्वाकाप कर रहे थे। बाबानक इनकी दृष्टि बस बद्दोरा बांधे मिल्लक पर पक्षी। वैकादे ही उनका कोमझ हत्त्य कक्षका से भर गया। बह बठ कर उस सिक्क के पास गय । यहाँ जाकर उन्होंन उसक पृष्णात्पादक शरीर को चपनी गोद में से शिया। प्रथम उन्होंने

इसके पाची को साफ किया। फिर उन्होंने अपने उत्तरीय पश्च को पाइ कर उसके सिर में पट्टी बांधी। इसक परवान् यह उसे हारा में साने का धयरन करने सगे। र्थपा कव होता में स्वाया तो उसने स्वयमे को किसी की

गाँद में पा कर इससे प्ररन किया

"माइ। में कहां है।" वर मोइनकाल जी में इसे दत्तर दिया

'भाड ! तुम यदी सङ्क पर हो। बनहाको तुन्दारी

नवियत देशी हैं 🎙 इस भिन्नक के बीवन में चात्र यह पिरनुता मई वात थी।

चात्र तक सहातुम्ति चयवा प्रम क शस्त्र का उसका मगमाय भी चनुभव नहीं था। अन्यव इस समय बह प्रेमगुल

२०६ प्रधानाचार्य भी सोहनबाह जी

व्यवहार देल कर धरमे कष्ट को मूल गया। इस कारपंकि कष्ट के समय भी इसके मुझ पर कानन्य पर्व शांति की काना हा गई। इसके नेत्रों से बानन्य के मधु वह निक्कते। अपनी एक के प्रति मद्या से समका हृदय परिपूर्ण हो बता। क्रमने गरगद केट से कहा

साई ! मेरा वो सारा जीवन ही बहु में बीता है। दुम मेरे क्षित्रे क्यों बहु कर रहे हो। दुम्हारे बख्त तो निरक्य ही रक्त कीर पीप से भर गए होंगे। में दुम्हारी संवा को क्यामर नहीं मृद्धाः। भव में होश में हूं। घठएव धव दुम प्रसंख्या पूर्वक वा सकते हो।?

इस पर धोइनसाझ जी ने च्चर तिया 'साई । मैं सगवान महावीर का सेवक हूं। मुक्ते व्यपने मादा पिता से पढ़ी शिका मिश्री हैं कि 'कारसकस्याय करने की इच्छा वाले को दूसरों को मुझी बनाने के लिये व्यपने मुझी

की सच्छा बाले को दूसरों को सुझी बनाने के लिये अपनी सुझी का बिखान करना सीखना चाहिये। बसको विधार है कि बहै दूसरों के सुख को अपना सुख माने और दूसरों के दूज को पूर करने का सदा प्रश्ल करना रहे। अवदाय मेरे माह, बहै बट्टा को क्या चीन हैं बहि नेस सारा रागेर भी रख पीप से भर चावे तक भी में सेवा से सुझ मही मोड़ गा।"

ऐसा इब इन इन्होंने तुम संगमा इन उसको प्रेससंबर्ध पिकाया। किर बढ़ इसे होने में केटा इन सस्यतात हो गए। इन्होंने अपने ऐसे से इसके सिये नवीम बस्स बनवाय हवा बाक्टर हो भी इपका है इन इस बाह आ प्रवेप इन दिवा कि सस्यताल में इसकी ठीड ठीड देश प्रभाव होंगी रहे। इस इसे हो जब तक आराम नहीं हुमा सीहनताल भी उसे सोलगा वने हे किये प्रवि दिग अस्यताल नाते रहे। उनके ऐसे सालीहरू बीमों का कष्ट निवारण

400

भेग मर स्यवद्वार को दंस कर भंघा इनका साञ्चात् दीनवंधु

क्योंकि शवरी राम की मक बी और सुदामा कृत्य का मित्र था। में तो इसका न मक हूं और न मित्र ही हूं। फिर भी यह मरी नि:स्माप सवा कर रहा है। भगपाम् यही है जो भक्त का दुःच दूर कर। किन्तु जो समर्को का दुःचादूर कर यह तो

समक्रवा था । वह अपनी रोगशस्या पर पड़े पड़े सोचा करवा था कि "इस व्यक्ति का मेम तो राम द्वारा शवरी से किये हुए मेंन अथवा रूप्पा द्वारा सुदामा से किये दूर प्रेम स बढ़ कर है

मगपाम से भी बद कर है।"

## ३६

## दीचा प्रहण

माणुसच बसारमि, बाहीरोगास बालप । अरामरसपटविम, लखें पि स रमामद ॥ उत्तराज्यसम हुच कान्यसन १६ गामा १४ काकि और रोगों के दर बन्म स्टब्स में किरे हुप इस समार समुख काम में में कुच पर भी साक्ष्य वहीं मानवा।

यह पीछे बराझाया शा कुछा है कि सवत् १८२२ में भी छोत्रनाहा भी की सत्ताई (माठा) माम्ब (पट्टी) राहर में एक सम्विद्याची तथा मर्कप्रविद्यित पराने में हो कुछी थी। इस समय उनकी भागु कुछ स्वत्य तथ की थी। अमझे वर्ष मंबत् १८२४ में कुकी बाखों ने विवाद के तिये आमझ किया ता खाला गंडा मस में अपने सभी घर वालों की हमारि से उन्दर्श कि विवाद २८ वप की आगु से पूर्व नहीं किया गा मकता। इसके परवात जब १८२८ में कम्बा पश वालों में विवाद का महाता फिर किया तो भी शोहन्साता भी ने स्वयं ही बहु बहु कर ईजार कर दिया कि जब तक मैं अपने पेरों पर सबु बहु हर ईजार कर दिया कि जब तक मैं अपने पेरों पर सबु बहु हर इंजार कर दिया कि जब तक मैं अपने पेरों पर

संबन् १६२६ में एक बार भी मोइनलात जी क्वापार काय वहा पसस्य के समीप एक गांव में गए। इस समय बनके रीका महराः

साव शिव द्याक राखपत राम दृश्हो राम तथा गोविल्य राम <sup>बहु</sup> चार सामी और मी में। वहाँ से मापिस बाते हुए किसा शोमा सिंह के चारो वेई नाम की एक नदी पसस्दर के मार्ग में पहती है। भी सोक्षनसाम भी ने भागने भारों भम्ब सामिमी मदित बसको पार करने के लिये कसमें प्रवेश किया। इन कीगों के केर सभी की सम्य बार में पहुंचने पर क्सके जक्ष का प्रवाह कविक वह गया। इन कोगों के वास सोने वांदी का बोक भी कम मही था। अतपन क्य समग्र वनको अपने कुनने का मुप सामने दिखानाई देने कगा। दैवयोग से उधर से एक भौर व्यक्ति भी भागमा। इसे भी नहीं पार करनी भी। इसने इन पाची से क्या

<sup>"द्वम</sup> समको अपना यह सामान हे हो। मैं हैर कर निकस कार्द्रमा। इस पार पर्वचने पर तुम अपना सामान सुम से से दोना ।

पह व्यक्ति क्याने को कामिक वैराक तथा इनको कम वैरने नाका समस्तवा या । इन्होंने एसकी नात मान कर कपना नोक क्सको दे दिया। इपर अस का देश और मी बढ़ शमा और बढ़ स्यक्ति जल का बंग कालिकि बढ़ने से पूर्व ही नदी के बस पार का पर्देश ।

भव नदी में इतमा अधिक बज्र का गया कि इनको अपनी बुख को पूर्व समावना हो गई। तब इन पांची मित्रों ने आपस में परामर्श करके यह प्रतिका भी

<sup>क्ष</sup>भाव इसको कार्प देश तथा वय कुल के सभी वचम मंबोग विसे हुए हैं किन्तु इस समय हमारी बायु पूर्ण होने की मंमाबना है। इसको इस बात का लेह है कि इसने मनुष्य करम पाचर भी जो इस इसको करना चाहिये या वह नहीं किया। इसिंबरे काब यदि इस इस ध्यसमें से बच गए तो सीमारिक गृहस्य बीवन का परिस्थान करके दीचा से होंगे। किन्दु विद हमारी इस वेई मदी में ही मुखु हो नई तो समस्य कामार्गे सिंद्य हम सब मकार के परिमह का स्वान करते हैं।

किन्तु सासन देवता की हुना तथा समाब के सौमान्य से धनकी वस धन्द्रव से प्रायरणा हो गई। नव यह वेह नहीं की पार कर उसके कर पर पहुँचे तो बह क्यकि इनका सोना वेदर आदि मास केटर यह समझ कर मान निरुद्धा या कि बंद सोन नदी में ही इन कर मर नप होंगे। यह सोन प्राय रणा की निरोध साम मानते हुए तथा गए दूरि मास का विरोध दुःज न करते हुए धपनी प्रतिका की सोर प्राय देकर दीशा का निर्वय किये हुए सपनी स्वामें पर नापिस काय।

किन्तु स्थायपूर्वक कमाया हुआ धन को कर मी नांपस मिल पानां करता है। को व्यक्ति बेहें मही पर इन्तंत्र माने किन्द्र माग गया था अपनाक वह बाला गेंडा मल के यहाँ था गया। धन को उस से सारा मान्त वस्तुत कर हित्या गना। भी सोहमझाल तो ने उसकी बिना सच्या विसाद ही कोड़ दिवा थीर उसकी इस प्रकार की शिक्षा ही, जिससे बसका जीवन सपर मके।

जंद इन पांचों मित्रों के यर वाहों को इसकी प्रतिक्रा की समाचार मिला वो कन्होंने निरुचय किया कि इस बाठ के जनता में फैलने के पूर्व ही इन होगों का गुराचुर दिवाह करे दिया बादे। चस्तु यह होगा गुष्ट रूप से दिवाह के जिले मानुष्य चादि क्यार करवाने होगे। चाद वो दिवाह की अपने करवारी की जाने हमी। भी सोहनजाल बी की माना सर्वी देपी का मी इस कार्य के दिवस रहाल हिया गया।



२१२ प्रधानाचार्य भी सन्द्रमहाच वी

यह बोग उनके सनेक प्रकार के बहुआन पुरस्कान कार्य भीर फरकारने से भी अपनी र प्रतिद्वार्कों को टोवने को उन्तर न हुए। उन्नाप इनमें से गोबिन्दराय पर वो इतनी अधिक सम्बोकी गई कि उसका बद्धन करना कठिन है। बटके कर

नातों ने सबके साय सार पीट तक की। बान्य में कर बेनारे के परिखास गिर गए कौर उसने दीचा सेने का विचार होने कर अपना विवाह करना किया। अनु भी सोम्रानलास की ने देला कि बनके पर नासे करने

जब भी सोहतलाझ को ने देखा कि बनके घर बाखे कनके दीका जेने की कानुमंति नहीं है यहे तो वह अपने रोप दीन सावियों—रिजब्याल गण्यपदाय तथा बुक्रियस सहित पूज भी कमरसिंह जी महाराज के पास क्यस्पसर क्ये गए।

यहाँ भाकर भारने पृश्व भी से निवेदन किया तरवातारक गुरु जी ! हमजोग इस दु कदावक संसार सागर के प्रथल जार माटे से भव पवरा गए हैं। हमजोग वर्ष प्रविद्या कर जुके हैं कि जिस दीजा गए करने के भाविरण हमें महित्या कर जुके हैं कि जिस दीजा गए करने के भाविरण हमें

भीर कोई मार्ग अंगीकार सही करेंगे। किन्तु हमारे बरवार्ष हमको हमके विषय अनुमति नहीं वे रहे। आज बरामा पांच वर्षे से हमारा चनके साथ अम्बा मण्डा हमा है। हम तसी अनुमति मार्गेश दक्क पण अब आप कुमा कर हमके जिन होत्रा वेकर संसार सागर में इसके हुओं का कहार करें। हम

शंका वंकर संसार सागर संबूचने हुआ का कहार करें। के लोग सब भोर से निरास होकर बड़ी सारी बासा लेकर बावके वास बाय हैं।" ही सीहनहत्त्व की कारि कारों कियों के यह वचन द्वान करें

वास चाए इ।" श्री सीदनवास की कार्षि वारों मित्रों के यह वचन छुत कर पूज्य की कार्मित्र की महाराज वोसे "दस सीदनवास । हुम्बारी वार्मिकता को इस दुम्बारी वारमावत्वा से ही देज रहे हैं। दुम्बारे मित्र मी बैराम्य के मार्ग বীয়া সহস্ত 283

पर माने के क्षिए साधन करते हुए दीका सेने की व्यपनी पात्रता सिद कर चुके हैं। किन्तु जैन शासम का यह नियम है कि परवासों की चतुमति के बिना हम तुमको दीका नहीं दे सकते । पुमको वो सोइन्छाब बीका से कर बबकोटि का साधु वनना ही है। द्वम स्रोग इमार कहते से एक बार प्रवस्त और करो। अवसी नार जाने पर इस सुमको दीचा कावरव दे देंगे।' पुरन समरसिंह जी महाराज का यह आवेश पाकर यह चारों व्यक्ति फिर अपने २ घर गए। उन्होंने आकर अपने २ भर बाओं को का दिया कि यदि छन्तीने बनकी तरस्य बीका फेने की अनुसति नहीं दी तो वह घर में ही अस पानी का स्थाग

कर संवास करेंगे। इस पर घर वाओं ने इन बोगों को सीम रइकर भद्र स्वीकृति वे हो । इस मकार कालेक संघर्षों के परवात मार्गशीये विव ३ संबंद १६६६ को भी सोहनवास भी भैरागी ने कपने धीन मित्रों सहित दीका भइए। की। पूरम भी कामर्रासह की सहाराज ने सोहनकाल तथा शिवदयाझ को भी धर्मकृत की सहाराज से भीर दुरहोराव तथा गणपतराय को भी मोतीराम जी महाराज से बीचा विस्नवार्षः। बीचा महोत्सव कारवन्त पूम साम से यनावा गवा ।

### गुरु सेवा

गुरु ठादै गोविन्द खदे, फा के लागों पाँप ! बिलदारी गुरु भापने, खिन गोविन्द तिये मिलाय ॥

मेरे मामने बात क्वाबक मेरे तुब कोर मानाव गोविन्द होनों रुकेन देवे को घा कहे हुए हैं। मेरे मन में वह दिविचा है कि दोनों में में मान किमके काव पन्धूं। किन्तु में तो माने तुब को विविक्त है भीर स्थावित उनके हो बच्च में तहिक स्वर्ध्या क्वोंकि गोविन्द की सुमने करने हो मिक्का में हैं।

वालव में गुरु के बहुसान का बदला अनेक बच्चा केकर भी नहीं बुकाया हा सकता। को काम धानेक वर्षों के करणवरण से तिख्य नहीं हो नकते वह गुरु कुश से अक्टर समय में ही विद्या हो अने हैं। भी मुनि सोहनकाल बी का वह विशेष सीमान्य वा कि इनको हीजा केने के नुरस्त बाद हो गुरू सेवा का अपूर अवसर भारत हो गया और वह भी खगमा गीम वर्ष तक।

श्चापकी दीका के परचार भारके तीचा गुढ गुनि पमचन्य जी महाराज का स्थाप्त्य पर्याज विगव गया। क्याके तेत्रों में विशेष कह बढ़ गया। करवंब गुनि शोहमाला जी ते सन बचन तुमा कर्म की रास्त्रीतवासे गुढ़ की मंत्रा की। भार गुरु संवा २१४

जानत वे कि गुरु सेवा से बढ़ कर दूसरा कोड़ तप नहीं है।
जवरव बाप ने इस समय पूर्ण व्यानपूर्वक गुरु की सेवा
करती भारत्म की। बापके गुरु सुनि समयत्व जी बापकी
रीवा के वाद पटियाला बागप में। जवएव बापके संवन्
देश के वा १.३१ के दो पातुमान पटियाले में ही हुए।
पित्याला में जाप गुरु जी को वैयावृत्य करते वे और
नकी विकित्सा भी कराते थे।

जब बनको पटिवाआ हो जिकित्सा से कोई लाम त हुआ जा चार बनको सेवर आहीर गए। बाहीर में उनकी विकिरसा अधिक कुषा किलिस्सको हारा कराई गई। किन्दु गुरु महाराज स्थिक कुषा किलिस्सको हारा कराई गई। किन्दु गुरु महाराज स्थान अधिक किल्पा की के कारणा केवरीय कम के परा के कारणा उनका आहीर की किलस्ता से भी कोई साम म हुआ। बाहीर से मायको बीता करें गुरु की की सेवा करनी पत्नी थी। किन बोगों ने बायके बम दिनों के सेवा कीवा करनी पत्नी थी। किन बोगों ने बायके बम दिनों के सेवा कीवा की हो हो है। जब गुरु की काम की हो सेवा कि वा मायको हो साम कि हो मायको हो साम की हो साम कि हो मायको की हो समावना मही है तो ग्रिय बोहस्तकाल की में मुन्ति पत्नी की बायन समाय संस्थाय कर कर बायने अधिका करकेब को भी पूर्ण किया। र स्थाना कर कर बायने अधिका करकेब को भी पूर्ण किया। र स्थाना कर कर बायने अधिका करकेब को भी पूर्ण किया। र स्थाना कर कर बायने अधिका करकेब को भी पूर्ण किया।

दायांग सूत्र में कहा गवा है कि

"विष्यं दुष्परियार सम्बाउसी तबहा ब्रम्भापिउथो महिन्स

पम्मापरिस्स संयोक्षीविद्य ।" ठारांग सत्र स्थान ३ प्रदेश १ सत्र २६

ाणान सुत्र त्यान २ ४६ रच १ सूत्र नर योज प्रका के करकार का बहुबा वहीं दिया का संकठा—साठा विवा का काम पोचय करने बाचे क्यामी कर तथा वर्मोवार्य का अ हम सब की सेवा करता हुआ करकड़ोर्ट के मर्स का बाबन करता है। बारचन में बड़ी बर्म है।

मी बाहुबसि सी ने कपने पूर्वभव में उस कोटि की सेवा की थी। बसी के फल से बनको सब प्रकार के हाम संयोग मिन्ने और अपने वहें माई मरत बक्रवर्ती से भी उनको अधिक शक्ति माप्त दही।

मुनि नन्दियेण भी उचनकोटि की सेवा करने वासे से। यहां तक कि भापकी सेवापरावदाता की प्रशंसा सौकर्म स्वर्ग के इन्द्र ने अपनी सुवर्मा सभा में श्री। इस पर देवता बसकी परीका को भाए। भिन्तु भाग देवता के प्रतिका करने पर भी अपने सेवा काव से विरद्ध न हुए। अन्त में देवता मी अपना असभी रूप भारक कर निविषेश मुनि के बरखों में गिर पड़ा और उसने उससे इस। प्रार्थना की। श्रंद में बढ़ देम मुनि तन्दिपेश की करपिक प्रशंसा दवा स्तृति करके भागने स्थान को गया। स्वर्ग पहुँचने पर इसने इस विषय में इन्द्र से मी जमा प्रार्थमा की । इसने इस्ट से कहा

"मुनि मन्दिपेस की सेवापरायसता के सम्बन्ध में आपका कथन निरुद्धक ठीक था। बहु इस पूत्ति में उससे भी बहुकर है। वह नि:स्वार्य भाव से मम में म्लानि न मानते हुए सभी रोगियों की सेवा किया करते हैं।"

मुनि सोइनकाल भी मी सेवापरावयता के गुगा में इसी क्रवार के के।

मृति सोइनकाल की का चार्यम से ही विश्वास्थासँग था, किन्तु अपरिषद् महाक्रत के पासन में बद्द विधान्यासँग की मी कर नहीं सममत थे। प्रथम ठीन वर में बनको वैपाइत्य से जो बोडा बहुत सबदारा मिसा वा चसमें स्न्होंने शारामध्यों का

गुद सेवा २१७

पर्यात अध्यक्त किया वा । बिद्धान का पत शास्त्र हुआ करते हैं। शास्त्र का अपने पास रखना पठनपाठन की दृष्टि से भी आवश्यक हैं। कियु आपने गुरु के स्वर्गवास के पश्यात जो इक शास्त्र करके पास के कह सब अपने वह गुरु आहे सुनि भी शिवश्यक जो के अधिकार में है दिये। अब आपके पास कोई भी साथ साथ की स्था

इक सास्त्र वनके पास के वह सब कापने कई गुरु माई मुनि भी शिवद्याल जी के काशिकार में वे विये। काव कापके पास कोई भी सुत्र मन्य नहीं रहा। वन विनी आपे का प्रवसन कारम्स डी हुका था किन्छ उसमें लौकिक मन्य ही क्यते थे। धर्ममन्यों के झापने का तन वक रिवास मही सका था। इसक्रिये इस्तक्षितित प्रन्यों की वय्यार करने तथा कराने में बहुत परिमम पहता था। साधुकी के क्षिये तो मन्त्रों का सहस्त और भी कथिक या क्योंकि बह म वो मूक्य देकर किला सकते वे कीर न मोस को ही से सकते में। अब कभी किसी नवीम बेरागी को वीका की आधी भी तो उसके स्त्रिये शास्त्र संगनाए काते थे । चन समय तिले हुए मबीन भन्मों के मंगमाने पर चड़ी मारी रक्तम खर्च हुआ करती थी। वहें वहें शास्त्रों का मूल्य इचार हेड़ इचार रूपये तक होता या। विलाह की दर प्राय एक रूपये के बीम रहीक होते से तथा एक रखोक में बचीस काहर गिमे नाते थे। कात तो एक न्पये के इस रक्षोक भी कठिनता से किले जाते हैं। बस्तु उस समय अपने पढ़ने के सूत्र मन्यों को अपने बढ़े गुड़ गुष्टू को निरीह माम से दे देना मूनि सोइनसास सी के लिये आस्यधिक महस्वपूर्य था।

# ३१

### तप तथा अध्यपन

पर्चाई ठाग्रोई सर्च वायन्त्रा तन्त्रक्षा सम्महत्याय उद्यमहत्याप चिन्नस्तियाय सत्तेषाये पन्नवपाते मविस्मति सत्तस्सवा भवोद्धिस मयठपाते ।

ठायांग ठाया १, वर्शन १

गुरु को पांच कारकों से शिष्य को पहाना चाहिए। प्रणम वह सल कर कि सैंचे दूसका इल पकड़ कर हुने अपकी शास्त्र में किया है द्वितंत्र वह प्रथम में दिवस ही कारेसा श्री गर्द्ध में सावास्त्य हो सर्वणा, टीमरे निजेश के किये चौते स्वयं मेरा जून मी अस्वन्य विस्त्र हो चौत्रा तथा पांचरें बुद को श्रीकी दिवा स्वयंद्र के बागर वर्षा रहेगी।

भपने दोषा गुढ मुनि धर्म बस्य ओ के लगांबात के बात मुनि मोतनबाब की ने पूर्व की कमर्गित्र की महारात्र की मेबा में रहना भारत्य दिया। यह बन्द्रोंने कठिन वप करते दूर मियमित रूप से भागम मन्त्रों का भ्रम्ययन करना भारत्य किया। इन दिनों भापने भाषात्रीन भावि शास्त्रों को भी भाषत्र हाथ से लिखा। मुनि मोहनलाल की के हाब के भाष्ट्र बहै मुन्दर हुआ करते थे। भाषके हाथ के लिले हुए शास्त्र भाग वह विद्यान हैं। भापकी पुद्धि कात्यन्त शीक्षण थी। भापको को कुछ भा पड़ामा जाना यह भाप को तुरन्त पान हो जाता ना। भापकी शीक्ष वृद्धि के कारका पृथ्य भी भागतिक जी सकाराज भी भाप पर विशेष कुणा किया करते थे। भापको संजन् १६६६ वया १६१० में तब तक पृष्य भागतिक जी महाराज की सेवा में भागवपर में चातुमीत करने का भावतर मिला जब तक बनका भागक शुक्सा होवा को संजन् १६१० में कायुतसर में भगीवपर नहीं गता।

वास्त्रत में पूर्व धमरसिंह जी महाराज को इससे हो दिन पूर्वे ही यह मास गया जा कि धापका धापुक्त रोप होकर धन रारिर पूरा होने पाका है। सापने ध्यापह हच्या धमासस संवत रिश्चे का पूर्वे हुए धमासस संवत्त स्थापन स्थ

पूम्य कमरमित भी सहाराज क सगीवाम के समाचार में मारत मर में साक की घटाएँ जा गह। क्यूतमर क आपकाग ने हम पटना का मंबाद गर हारा मदत्र म में दिया जिससे प्रसंक शमन के बाक्क च्यूतमर में दक्षत्रिक हो गग। सापक २२० प्रधानाचाय भी सोहनसास की स्रोग सानेक प्रकार के करवामय शाक्तों में विस्नाप करते थे

लाग सन्तर प्रकार के करुयामय शास्त्रा स ।यकाप करण प यव भी सोइनकाल की महाराज ने भी संघ को संसार की कानिस्पता दिकाल कर प्रवोध दिया।

इसके परचान भावकों ने एक सुन्दर विमान में भी पूर्व समर्तिह की महाराज के रातिर को खारक करके एकस जुक्स किलाता। इस मिमान के करने प्रकृत बहुमून्य दुराजे पढ़े हुए के। जुक्स के सारी चारो वाजा वज रहा था। इस प्रकार रमगान मूमि में आकर चन्दन की सकड़ी की विचा पर रक कर स्तरे रातिर का चान्मसंकार किया गया। यह उसल इतना चारिक शानदार या कि लोगों को उसको देक कर महाराजा

राक्ति रिता के मुस्पानोत्तव की याद ताजा है। गई।

ग्रिन सोहनलास भी महाराभ अब से भी पृत्य कमरसिंह
की महाराभ के पास चारा वे कन्होंने कपना समय पहने
सिता ते तह तरप्रपाद करने में ही क्यतीत करना कार्यकिया। वात्वव में कापका सारा जीवन ही तपस्माप्यी वा।

भापने बारह वर्षे तक एक पात्र से ही काम बजाया। सगाठार बार्सेस वर्षे तक भारते एक दिन होड़ कर एक १ दिन पर भाहार करते हुए एकान्तर तथ किया। इसके साठिरिक बीच में कर्षे बार भार चार २, पांच १ तमा है १ दिन के पणवास किया करते थे। एक बार ता भापने चाठ दिन का भी पणवास किया वा। किन्यु सगाठार चाठ दिन से साविक भापने नपवास करी मही रहा।

मन्त्र रखते में भी भाषाने क्यने तक्षकोटि के तपरवरण का परिचय दिवा। भाषाने वारह वर्ष तक एक ही जादर संकाम बढ़ाया। वक समय दो चादर आपने वपने तास कमी मी नहीं रखीं। वैसे सामुकों को अपने पास दो जायारे तथा भाषायों को भपने पास तीन तक भारत एक साथ एलने

भाप किसी भारार या पंसारी की वृक्षात की भौपनि भी नदी खिमा करते थे। शुकाम होने पर भी काप पिस कर सिर

का व्यक्तिकार है। भी सोहतबाल जी ने बासन भी बपने पास

एक से अधिक मही रहा।

में कोंग ही बगाया करते थे।

कोग कनेक प्रकार के कदगामय शब्दी में दिलाप करते थे तव भी सोइनकाल जी महाराज ने भी संघ को संसार की भित्रयता दिसता कर मबीभ दिवा।

220

इसके परकान् भावकों ने एक सुन्दर विमान में भी पूर्य समरसिंह सी सहाराज के शरीर की आह्य करके उनका अस्त निकासा । इस विमान के अपर चौर्ड बहुमूल्य हुशासे परे हुए थे। जुब्स के काने काने बादा वज रहा था। इस प्रकार रमशान मूमि में बाकर चन्द्रम की शक्का की विता पर रख कर काके शरीर का कमिनसंस्कार किया गया। यह कस्तव इतना अभिक शानवार वा कि क्षोगों को वसको देख कर महाराजा रकडीवसिंद के मृत्युमहोत्सक की बाद वाचा हो गई।

मुनि सोइमझाल जी महाराज अब से भी पूरव अमरसिंह सी महाराज के पाम आए वे सन्दोंने अपनी समय पढ़ने विकने तथा तपरचरश्च करने में ही अपतीय करना चारम्म

किया । शस्तव में चापका सारा जीवन ही तपस्यापूर्य वा ।

कापने बारह वर्षे तक एक पात्र से ही काम बसाया। बगावार बाईस वर्ष वक्र आपने एक दिन होने कर एक २ दिन पर बाहार करते हुए एकान्तर तप किया। इसके अतिरिक भीच में कई बार भाष चार २, यांचा बाबी २ दिन के उपवास किया करते थे। एक बार को आपने बाठ दिन का भी वपश्रम किया था। किन्तु झगातार आठ हिन से अविक आपने रपदास कमी नहीं रका।

बत्त रकते में भी चापने चयते उदयकोटि के तपश्वरण का परिचय दिया। भागने बारह वर्ष तक एक ही चादर सं काम चखायां। वह समय हो चाहर आपने अपने पास कसी भी नहीं रची। वैसे मापुर्कों को अपने पास दो चादरें रखने का र्भेटराजानयस्य मुक्ति सापनसङ्ख्या संबद्ध के साजरहत्रका नाए के एक दिशानत नाम

रमका श्राम काल्माराम रन्द्र रिया ।

भाग्य वा डीवा डी. हिमक सम्बन्ध में बढ़ा के जीवों । फरन या हि एम बाम्ब की बाति गुद्ध मरी या। हांचा स प्

वट कर कर करोन उम बासक का दोवा दंशी की

रमन व्ह बार सुन्ति में बेंदशी की प्रति में अस्म सुगा किए निमम रम्ब हाय दाम नुवा विक्रन हो रण। यस वाहर

र्शिष्टा यः ममय अनिवीं न जीवनराम जा महाराज से पदा है। 'महागत ! इस पानक पारीचान दें। यह धर्म ।

fanni enn ("

नम पर हा जीवनराम जी मशहात्र म इनको उत्तर दिया

'इ बायकी । इस बासक के भाग्य में जा होता या दानद्वार है।



प्रीतपादाभयंकर मुनि सोहनलाल भी संबन् १६१० में सालंग्डाटला नगर कण्क दित्तामस नामक

पालक का दीचा दी जिसक सम्बन्ध में बहां क जिनमें का करना था कि उस बातक की आति शुद्ध नहीं थी। दीचा में पूर उसन एक बार राधि में में मेरी की आति में असम नया किया जिसम उसके हाथ काले तथा विकार हा गण। उस बातक का दीहा के समय कैनियों न जीवनरास जा सहाराज स कहां कि

'सटाराज । इस वासक का दी हा स हैं। यह धम का किराधी होता।"

नम् पर शा जीयनराम जी महाराज न इनका इगर दिया ह भाषकी १ इस बायक च आग्य में जा हागा पड़ी बानरार है।

यह पर कर रखीन उस पासक का दीका देवी सीर उसका मास साहताराम रख दिया ।

उमरा माम चारताराम रख दिया। जब पूर्व भी श्रमसमिद श्री महाराज म स्वेत्र १६१ म

माभर बाटमा में पानुसास दिया ना बटां क भावती न उनका ज्ञानताम त्री महाराज क पाक्त्य में उत्तासम्म दिवा कि रहते न उमक्र मना करने पर भी दिशासम्म सामक बालक का नीण र री। इस यह पूर्व महाराज न इनका क्या निया ६२४ प्रधानाचार्य थी सोहमझाझ भी

इस्तों से बाइवि हो गई। इस समय उनको सिप्यास्य मुक्ति का भी उत्तय हुआ। जिससे बनको करियत प्रन्थों में रुचि हो गई। जैन शाहतों में श्वेष्ठ एक बारण करने का विभान है, किन्द्र

भारताराम की को पीठ बरत पर्संद काया। कागम मंदों में मुक पढ़ी का राज्य विद्यात है। जो सदा मुक्क से क्यों रहे करको है। गुक्क पड़ी कहा जा सकता है, किन्तु क्यासमात्म की में मुक्क पढ़ी को हाल में रक्षणा भारत्म किया। भागम प्रत्यों में मुख्यूका को सेरामात्र मी विधाल पढ़ी है

कारम प्रन्ति से मृदियुंका को करामान मा विचान पहाँ व किन्तु कारमाराम जी से मोहतीय कर्म की प्रवद्वता से कजीव पदार्थ में जीव की मदा करती।

कारमाराम भी ने कपता १६२० का बातुर्मास विद्याप्यपन करमं के सिपे पं मुनि रस्तवन्त्र श्री के साव क्या वा ।

करमं के सिमेर्प मुसि रस्तवन्त्र श्रीके साव किया वा! पंत्र मुनि रस्तवन्त्र जीसे धारमाराम बी को निम्नलिकिय

पर्व मुन्न रत्नकृत् जा सं चारसाराम बा का जिल्लाकरण कत्तम प्राक्ताएं दी---चारक्तम कार्की में वर्स की श्रद्धा सही करना सिद्धान्त के

भिरत अभि म प्रस्त के अब्दा का करना क्यान कर किया महिन्द प्रकरणा मही करना अविहा से कविक वपकरण मही रखना ग्राम करने कारमा की रिविकाचार क्या ग्रिमिकाचारियों से बचावे दहमा बच्च सम्प्रदानों के महत्त्वकरों को देखकर माहक्यर की इच्छा रच्या मीहतीय कर्म का बंध नहीं करना। चाहा में यम है। अव मगरबान की बाहा का लोगम नगर करना। बोसरा चाहा में रहना। चुनिसह करना। बोसरा चाहा में रहना। बुनिसरा चाहा के बाहा का लोगम नगर करना। बोसरा चाहा में रहना। बुनिसरा चाहा में रहना।

मत बन बाला हमारे दिये हुए क्षान का बुरुपयोग मत करता। किन्तु चास्मागम की इस मकार की शिक्षार्थ मान्य करके भी मिण्यात्व महर्षिक का व्यव होने के कारण काश्मिक्यवन के मार्ग पर ही बजते थेंं। भारतात्वन की के शिविद्यां कार और संवस में कायर मा देकते हुए ही पैसी शिक्षा की और भी कीवनत्वम जी महाराव की क्याता मेंना वा कि जाएके तिक्षात्व में भाकर मेंने मुनि भारतात्व की कुछ पहाया है। किन्तु मर्मे का हो पी बनेगा ऐसा मेरा चतुमान है। अतः भागे और अप्ययन कराने का मेरा विचार नहीं है।

भारताराम जी में माझेरफोटका में भारूर पिशानकर भारि साधुओं को भी सम्बन्धन से पतित किया। नयपि भारताराम की भद्धान से तिर सुके के, किन्तु नाझ स्थनकार में वह भपने को रवेतान्यर सन्ध्याय का ही कहते थे।

मालाराम भी के इस क्याबहार से मुनि क्लीराम भी साहि में पनके बहुत कुछ रिक्त ही। तब वह परपात्ताप मक्ट करते हुए सावार्य की समारचन्द भी महाराज की सहा में वरियत हुए। मालाराम ने सावार्य सहाराज की महुत विनय ही। इस पर क्लीने क्याबुपरियामी -होने के कारण व्याव्याम के समय सारमाराम भी को ही क्याबपान करने की साबा दे ही। किन्तु सारमाराम ने सपन इस क्याक्याम में भी सनेक वार्स सुनी के विरुद्ध करी।

डस समय स्याककोट से बास्ता सीवागर मक्त भी पृत्य महाराज के दर्शनार्च जाप हुए थे। इस ज्याक्यास के बाद सावा सीवागर मझ तथा पृत्य महाराज ने जास्माराम को कानेक हितकारी प्राक्षार्थ दी। श्री महाराज ने जास्माराम से यह भी कहा

"हे शिष्य ! इस मनुष्य जन्म का बार मार मिछना कठिन है। यह कारमा हिसा भर्म के कारख इम संसार में कनाशिकास संपरिश्रमसं करणा क्या साथा है। यह सूत्र के एक आहर

प्रधानाकार्य की

१२३६
का भी व्यान्यका सर्व किया जाये तो आत्मा
को भी व्यान्यका सर्व किया जाये तो आत्मा
को है । तू वर्ष का अतर्व क्यों करता है । तू वर्ष का अतर्व क्यों करता है ।
किसी बाद की रांक है तो तू निर्देश करके अववा सर्व

वृसरी बार पह से ।'
पूरव कारतिह की महाराख के बढ़ रान्त्र सुनकर की
पास का विशानकर काहि सामुकों ने बनके बार वर्ष

त्वा दाव जोड़ कर कस्से निवेषन किया है महाराज है स्म ता कायक दास हैं। जो इस

भागभा । इस वा भागभा मान्य वा कृत सूर्व भागभा है वही इसारी भी है। इसने जो कृत सूर्व भागजा हिका है, उसके जिल्ला आप इसको प्रशास्थान प्रव है अथवा कृता कर हैं।<sup>17</sup> पह सुसकर भी महाराज ने कलको प्रशासित हैंड है

पद सुनकर भी महाराज ने कलको वयायोग्य देव हैं किर रुकोंने एक वत्र विश्वकर भी पृथ्य महाराज को इस एज पर भारमाराम जो के गुद्र जीवनराम के श्रा निम्म विकित कल्य मासुकों के इस्तावर भी वें।

१ विशामका २ वर्षका १ शुक्रमका ४ वर्ग ४ शक्रमशाक्षका ६ सक्षामक।

हिन्तु जारमाराम का भानात्मस्य सहित वा। सत वर्ष इस हिराबाओं से उब भी जाम न के सक्त और स्वस्त है। शै इं बाहुमीस में ११ मान डिक्कटर बुटेराय जो को सेने वर्गीक इन वित्तों भी बुटेराव भी का जानुमान राज्यश्वास में वा। सी बुटेराय भी का जम्म लुपियाना क्रिके के बुक्से मासक साम है उक्कम बाट की कर्मी जामक की मा विकास संबंध हिन्दी को हुया था। उन्होंन संबंध एक्टम में भी १ अपपूर्ण सक्तक्षण हो महाराज के तथा गच्या के भी सुनि नागरमक भी महाराज विवादीमर्थकर प्रति सोहनखान जी **२२**0 पास वीचा श्री । किन्तु वाद में क्लकी भद्धा विग्रह गई और न्दोंने मुख पट्टी चतार कर अपने को साभू कहकाता वन्त कर रेपा । सौ भी पढ अपने को तथा गच्छ का सानते थे 1 भारमाराम जी ६ फिले हुए यह ग्यारह प्रश्न इतने बाशुद्ध कि बतसे सतका क्षेत्रक के रूप में भाषा पर काविकार भी सद नहीं होता. फिर चागम अन्यों पर तो ऐसे स्वक्ति का रिषकार किस मकार हो सकता है और किस अधार जसके

उस किये हुए प्रश्न वर्धसंगव हो सकते हैं ? ष्टेराय ने कारमाराम की के इन भरनों का क्यर भी नहीं देवा। क्वोंकि न वो बुटराय जी कोइ विकान ही वे न क्वोंने शेई सुरूम कान ही सीता वा। इस प्रकार कारमाराम की इचर राष्ट्र शास्त्रविरोधी क्याब

मते फिरते व किन्त बनको पुरुष भी व्यसस्वन्य जी सहाराज क्रियाने प्रकृते का सत्त्रस्य स्वर्धी था। संवत १६२४ में विस्की मिवासी खावा जीवमस जी स मासाराय की से निम्नक्रिकित परन किये--"सहारमा भी । सूत्रों में दो प्रकार के भर्म का प्रतिपातन

केवा शना है-मिन पर्मे तथा गृहस्य धर्म का । सी प्रतिमा की ध प्रक्रम किस सूत्र में वहसाया गया है ? फिर कैन संदिर बनाने बाचवा स्थिम प्रतिमा क बनान काथवा उसकी प्रतिप्रा क्षेत्र के विधि का यथीन कीम सन्न में है ? िय जीय को काबीय सालता तथा बाबीय को जीव मामता मिध्यात्म दे वा नहीं ? धानीव में जीव संज्ञा

मानना तथा जीव को व्यजीव मानमा मिध्यास्त्र है या स्त्री ? फिर गीतम स्वामी ने मगमान से किम सूत्र में यह प्रश्न विका चहिमा में है या दिमा में है ? इस पर भारमाराम भी भुप हो गए भीर उन्होंने साला

5

जीवमल को कोई उत्तर नदी दिया।

संवत् १६२० में पुरुष श्री बामरसिंह श्री महाराज ने बापना भौमासा बीरे नगर में किया । यहा से विदार करके आप कगराबां नगर प्रभारे। यहां भ्रम्य भी मुनि महाराव वनके बरानों के किए प्रधार । बघर विरातचन्त्र चाति साम मी चन्त्राक्षा से विहार करके खगरावां च्या गए थे। यव उनका

पता बक्षा कि भी पुरुष धामर्रीसह जी महाराज तथा धाम्य चनेक साम कगरावां में विराजनाम हैं सो इनके मन में यह निरंपम हो गया कि इस जो सुत्रों के विरुद्ध सापरश करते हैं

सी पून्य महाराज को अच्छी दरह पटा सग गया है, असु वह यहाँ हमका गच्छ से निकासने के क्रिये ही एकत्रित हुए हैं। ऐसी अवस्था में इसारे पास के सूत्र आदि अन्य औन क्षिये ताहेंगे। भवपन उन्होंने बापिस बौट इन सब पुस्तक ब्यादि लुभियाना

१ किरान चन्त् २ हुकम चन्त् ३ निहास चन्त् ८ निधान मन्त्र ४ सम्बागत राज ६ तुक्रसी राम 🔸 धनेजा सम्ब

य नम्यां साळ ६ फरपास अन्य १० हाध्या जन्द ११ गुर्राक्षा मक वया १२ रखा राम । यह लोग बगरावों से चब कर लुकियाना में बाहमा राम

में रक कर फिर कररावां बाकर पूरूप महाराज के दर्शन किये। पूरम भी असर असरचंद जी सहाराज ने निम्नक्षिणिय माधुनों को जगरावां में धपने गुष्क से निकास विदा-

इसके परचात् भारमा राम के गुरु बीवन राम सी महाराज ने भी क्षिरोजपुर जिले के बृहचक्क नामक प्राप्त में कारमा राम के भारने गच्छ से बादिर कर दिया। इस पर कारमा राम रोने लगा। वब जीवन राम जी महाराज मे उससे कहा

भाव द्रवमा क्यों रोता ई? तुम्हिको सो सब सथ में रोना पढ़ेगा। अब में तुम्हिको भारते गण्ड मं क्या मो न गण्ड गा। बह्द कर कर राहोंने भारमाराम को भारते गण्ड से निकाल दिया।

इसक परवान कारमाराम तथा विशानवन्त काहि न १६६० में कारमहावाद पहुंच कर वहां युद्धि विजय को गुरु भारख किया। वह पुद्धि विजय पहले सुचमे राष्ट्र से लिक्द्र कर तथा गण्क में का गण में। पहिसे इनका नाम बूटे राम जी था। करतल्य कारमहावाद में कारमाराम काहि में तथा गण्कु का वेय भारख किया।

नार में भारमा राम को वस पंच वाल गृहरूनों न स्पीरनर' पर १६८ संबन १८४३ में उस काजाय' पर देकु असका नाम विजयानन्द सरीरवर भागर नाम भारमा राम रक्ष दिया।

इस प्रकार संपन् १८३१ में भी साहत्त्वाल की सहाराज के रोका केते के समय तक बातमा राम की साधु मार्गी सम्प्रदाव में पूक्क हो कर प्रविद्यार्गी पीतास्वर सम्प्रदाव में सम्प्र सित रा पूर्क थे।

प्राय भी स्वार चंद जी सहाराज १८३६ का सातुमास सुर्पियोज में करके पढ़ों में पिडाट करते हुए समुद्रमार स्वार का स्वारमा राम नथा किरान चंद स्वादि साधु भी समुद्रमार सा राग। विशान चंद स्वारि साधुसों में पृत्व महाराज के पान ६० प्रधानाचार्यजी सक्रानशास जी

संद्या मेब कर उनके दर्शन की अनुमति सांगी। सहाराज की अनुमति मिक्रने पर यह क्षेप उनके दशन को बाए।

ठव मुनि भी सोइनकाल की महाराज ने पूक्य महाराज से निवेदम किया-

"गुरुव्व रे चापकी चतुमवि हो वो मैं इनसे कुछ पाताहाप धरना चाहता हूं।"

पृथ्य महाराज के चतुमति होन पर भी मुनि सोहनशास जी महाराज ने विरान चम्द साहि तपागच्छिमों में निम्नसिन्धि

प्रमन किये— १ जाप साग भविमा की की कारावना स्थ मानवे हैं।

मा प्रतिमा जी क कार्तराथ किराने हैं ? जिस प्रकार वीर्येकर सगवान् क जरम क कार्तराथ दीका क कार्तिराथ तथा केवस हान के कार्तराथ पूत्रक पूत्रक हैं उस

प्रधार प्रतिमा बी के चितिस्य कीन से हैं ?

- मगपान ने द्या का उपवेस दिया है धावना मिसा का ? यदि किया उपवेस मानते हो तो नवकोटि प्रस्थाप्यान

हिस प्रकार रह सकता है और यदि क्या का उपवेश मानते हो तो जाप का कर्तन स्वयम्भार नहीं है। ( जब चार सोग सिंद्यन काल में मानू कान पाले की हो जनम्मान पाल सहित्य काल में तो किन्सीय सें

न प्रकार कार साथ प्राययपुरित के प्रवाह कार कि सीपों की तमासुत्ते पाठ स बंदना करते हैं तो जिनसींदर में रिाय सिंग तथा भी कृत्या भी की मितिमाओं की स्थापना वची नहीं की जाती है व्यक्ति कायक मत में रिाव भी का कार सम्बद्ध हरि भाषक माना गया है।

४ जब द्वारिका जी भरम दो गई तो द्वारिका जी में जिन मन्दिर ये या नदी रै यदि यदा जिन मंदिर थ ता बट मरन अदिवादीमयंकर मुनि साइनसाक्ष जी क्यों हुए ? क्या बत्यें कविशय मही था ? यदि वहां यंदिर नहीं ये दो भापका मत करियत सिद्ध होगा ।

737

🛂 द्रोपदी जी ने किस किन की पूजा की 🖁 वस किन का क्या नाम वा ? इसका मंदिर कर क्या या और उसकी प्रविक्त

किस भाषायें ने कराई थी ? ६. मगबान से प्रतिया के पुनम का बपबेश किस दगर में दिया ? इसे किस आवक न भारत करके उसका विधि विभाग

पूजा ! बचीस सूत्रों में कीन सा शाबक ऐसा है ? पन्नसमिवि रामा त्रिगृप्ति का क्या स्वरूप है ?

 डिसादवाइया के क्या क्रारण हैं ? और एनके कार्ये क्या क्या हैं ?

म. समोकार मंत्र के पांची पर्दी के चार निश्चेप किस मकार बनवे हैं ? फिर यस में से बीन कीन से बंदमीय हवा बीस बीत से अवंदनीय हैं १

भी मुनि सोहनकात भी के द्वारा चपरोक्त प्रश्न किये जान पर इन परनों का कोई एकर न देकर विशन बन्द की ने छहा

"इस को यहाँ पुरुष सङ्गराज के दरौन करने आए हैं।"

वर भी मृति साइनलास भी ने फरा 'भाप पुरुष महाराज के दर्शन भानन्तपूर्वेक करें।"

जब विशानवन्द चादि साधु जाने जुगे का भी साहतज्ञाल जी महाराज रुजमे क्षरे

"यदि कास्मासम की को दर्शन करने ही ताबहसी

कर सें।' इस पर पुरुष महाराज कमर्रीमंड की कोबे "वैसी इनकी इच्छा हो। इस पर विशन बन्द ने पूछा

'यदि भारमा राम की प्रश्नोत्तर भरना चाई हो १" वन पूरन महाराज ने सत्तर दिया

'यदि कारमा राम की की इच्छा प्रश्नोचर करने की हो वो इस वप्पार हैं। किन्तु पदि कोई क्षेत्र क्ष्मीक प्रश्नोचर करना नहें क्षमवा कारमा राम ही किसी क्षम क्ष्मान पर प्रश्नोचर करना चार्डे वो इस भी सोहतसाझ जी को सेंबेंगे।"

वनके चले जाने के उपरांत भी शोहमजाल जी महाराज में १०० प्रस्त सिंक बर कारमा राम जी के पाम मेजे। किन्तु का जन मस्तों का कोई कत्तर न है कर वहां से जीवियाला की कोर चले गए।

सुनि सोहमकाय जी पूज्य कामरसिंह जी की सेवा में वो तीन वर्ष ही रहने पर चर्चा तका सारतामें करने में कारविषक चतुर कर गए। बोलाओं पर चायका बढ़ा मारी प्रमाव पढ़ता वा। चापने का मर्थकर समय में प्रकार होने बाले कानेक म्याफियों की रहा की। चापने किस साहस से निरोधियों का सामका किया करको सारी जनता जानती है।

पूर्व भी के पास से बाकर कारमा राम जी गुजराजवाओं पहुँचे । बहा के बायक कमने स्थानकवासी केप में हो वचने बगे के। यब करोंने बहा संवीगों के बेप में बाकर प्रचार करमा मारन्य किया हो शुकराजवाला के माहमों से पूर्व भी बामरामंड जी महाराज की सेवा में निवेदन पत्र भेता कि

"यहां भारता राम संवेगी ने बहुत क्रथम सवा रक्का है। इसकिये भाप चेत्र तथा भर्में की रहा के क्षिये किसी वीस्य मुनि को बहां मेजने की हुमा करें।" भपने मन में दिकार करने छुने कि माजुओं का गुजरानवाका पहुँचना हो भाषरकार है। फिन्तु गुजरानवाका मेजने के लिये प्रीम सोहमकाल जो से भविक उपयुक्त करीक दूसरा है नहीं। फिन्तु इस समय मुन्ति सोहमकाल जो केल किये हुए हैं, जिमे उन्होंने भाज ही भारकम किया है। बातुर्माम भारकम होने में माज कर है। वर्षों के बादल समझ रहे हैं। यदि साहमकाल भी की पारखा करने के बपरान समझ रहेना होना हो पांच दि दिन

की देरी चीर भी हो जायेगी। इस समय वर्ष संकट का चादसर उपरिवत है। चातपह समाज सेवा के लिये महत्तरा—कामारण इस्पादि चामारों से पढ़ी उचित जान पहता है कि सोहसाल भी के दनक तर का पारणा कल ही करना कर तनके गुजरान

इस निवेदन पत्र को पाकर पूरप भी भ्रमर्शमह जी महाराज

E 8 3

मेविवादीमचंदर मृति मोइनलाझ जी

पासे की कोर बिहार करा दिया जाके। ?

इस प्रकार मन ही मन विकार करके पूर्व महाराज भी मं
भी मोहनजाल जा को क्वांने पास गुला कर उनसे कहा

"सोहनजाल! तुम मवर ही क्वांने मन का पारणा करके
विजनी जन्दी हो मके गुजरानवाला पहुँच जाका। समय कम

है। सफर क्षम्या ह। ।" पूर्य महाराज के यह पचन सुन कर मुनि सोहनताल न उनके बचना गमस्कार करते हुए उनसे नमनापूर्यक निषेत्रन रिका

"गुरुदेव! मुखे कल के स्थान पर बात ही बिहार काने ही ब्याहा दी जाये हो कायकी बड़ी हुना होती। नेवे का पारणा हो में नारापाल बचना पमकर जाकर कर मृत्या। बापके हुना में इस में मुख बाद कह नहीं होता। बापने जा मुखे पारणा कन को कहा मो भी टीक है किया यह बातात हो आपाल महावीर स्वामी ने कमचोरों के क्षिए रकते हैं। मैं वो आपफी दया से मन दवा रारीर दोनों से ही निर्वेक्ष नहीं हूं। आप सुके आहा प्रदान करें जिससे मैं सभी बिहार कर मकू।"

18

पूर्व भी को भी सोइलकाल भी के सम तथा राशेर दोनों की राक्ति पर पूर्व विश्वास था। कतण्य वह वीसं

अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी सन्मति है वो तुम समी विदार कर सकते हो।'

करतु भी मोहमजास श्री महाराज ने ठायां तीन से कस्तवार से उमी समय बिहार कर दिया। जाएके बिहार का समाजार तार हारा सुरक्षाननाला मेल दिया गया जिसमें बड़ों के बावकों को बहुत मारी प्रतमता हुई।

का बहुत भार अनमवा हुई। चपर मचेगी चारमा राम बी को जब समाचार सिक्षा कि उनक मुक्काकों के खिये भी मुनि मोहत्त्वाख की महाराज गुजरातवाखा का रहे हैं तो बनको बड़ी मारी विक्ता हो गई। वह मन में सोधने संगे

सोइनकास भी का बहाँ भागा तो बहुत बुग हुन्या। उनके माने से वो इसारा भारा बाहुर्मास किरकिस है। आवेगा। यदि किसी प्रकार यहाँ उनका भागा रुक्त सके वो अब्हा है।"

इस म्हार मन में विचार करते हुए बन्होंने अपने कई भक्कातु तथा मतिहित व्यक्तियों द्वारा स्वानकवासी सुपय भावकी से बद्धस्थावा कि

म बहुसवाबा कि म पहां की विष्मेवारी बेटे हैं कि भी बारमा राम बी त्वातकवासी पर्ने के विकद्ध कोई बात म कहेंगे। जाप तसस्वी रखें। यह इमारी विष्मेवारी हैं। जाप ब्रह्मत्वसर से साञ्चर्यों मविवादीसर्वका सुनि सोहनकाल जी को न बुक्ताचें। यदि वह यहां से विदार का चुके हीं साउनको वापिस करवा दें। कारण कि रास्ता करूवा है तथा ऋतू वरसाठ की है। मारा में अनेक दरिया तथा नदियां हैं। सामुक्षी की भाने में इस होता ।"

237

गुकरानकाका के स्थानकवासी भावकों न इस प्रकार की बाठों को सुन कर कर्षे स्वीकार कर क्रिया । गुजरानवाका स नारोबास समाचार भेव दिया गया और वहां से वह समाचार सनि मोहनकाल जी की भी मिल गया।

इसके अविरिक्त यह समाचार पुत्रम की के पास अमृतसर भी भेज दिया गया। पुरुष भी ने भी इस समाचार की पाकर मुनि मोइनकास को तीदने की चाड़ा भेज दी। चतपव मुनि मोबनकाल की ठायो दीन से बासूतसर बापिस पहुँच गए।

भव मुनि सोक्ष्तलाक की फिर भएने पठन पाठन में क्षम गए। यह श्रीन सहस्र गावाची का दैनिक स्वाच्याय किया करते थे । भी पुरुष चमरसिंह की महाराज का चापाई हाक्सा हितीया

संबत १६६८ को स्वर्गवास होने के बपरांत भी संघ ने सम्मति करके श्रीमान पंडित रामकृष भी महाराज को क्येप्र कट्या वतीया संबम १६३६ की माझेरफोटका मामक नगर में काचाय पर पर स्वापित किया। किन्द्र पुरुष राम क्या श्री सहाराज की बाक स्वरूप होते के कारण करका इस घटना के २१ दिन के बाह अपेष्ठ शक्क नवमी संवत् १६६६ को स्वर्गवाम हो गया। इसक बाब भी संघ में पारत्परिक परामर्श के उपरांत भी रवामी मोती राम जी महाराज को काषार्थ पद दिया। काप परम शास्त परिकामी वाले ये तथा जन्म से कोजी वृत्रिक थ। कव पून्य जी

प्रयानाचाय श्री सोहनलाय जी

36 मोधी राम बी महाराज के निर्देशन तवा अनुशासन मं श्री संघ में फिर धर्म की बुद्धि होने सगी।

पूज्य भी मोदी राम जी महाराज सुधर्मास्थामी से क्षेकर पक्षाव पहाबक्की के कानुसार सन वी पीठ पर थे।

११३८ का चातुमान

मुनि भी मोइनझास की महाराव पूर्व्य क्रमरसिंह बी महाराज के स्वर्गवाम के परवात बामृतसर से विद्वार करके नारोवास पसरूर, इसका, स्यासकोट गुजरानवासा तमा क्सर आदि चेत्रों में धर्म प्रचार करके होगों की मदा की द्द करते हुए ठायो दो से फिरोजपुर पमारे। साप बीच में जनता को विरोधियाँ तथा पालंडियों से सावधान करते जाते थे। इस समय फिरोजपुर के मावकों ने भापसं विनवी की कि वह अपमा चार्नाम बही करें। अवएव संयत् १६३८ का चातुर्मास भाषने फिरोमपुर में ही किया। फिरोबपुर में एक बार आप एक बाबैन के बर गोचरी को गए तो उसने जैन पर्न के द्वेप के कारण आपका स केवल गासियां दी वरम मुसल से सार कर पेढ़ियों में पका दिया।

आप घक्के क बेग को संमासने में असमर्थ होकर गिर परे किससे बापका पहन्ने का बाह्यर गिर गया और पात्र फूट गय। किन्तु इतना अपिक अस्याचार किये जाने पर भी बापने अपने परियामी को नहीं विगादा और भाप शास्त वसे रहे। भापके शान्त मान तना उसके बात्याचार पर स्रोगों ने उसे बात्यधिक सानतें दी। यह दमे पीटमे के किये फिरते यह किया मुनि सोइनकात जी महाराज ने बनको ऐसा करने से रोका। किन्द इतन पर भी इस करपाचारी के मन में परचाचाप नहीं हुआ। बार में उसके समस्त कुछ का भारा हो गवा। स्नोग कर्से तह पविवादीमयंकर मुनि सोइनसास जी

उसके सम्बाभ में पढ़ी कहते रह कि सबि पढ़ इस प्रकार पुरय मोहनकाल भी सङ्घारात्र के ऊपर व्यत्याचार न फरता तो उसके इल का नारा न होता।

गॅंडेराय जी की वीका

कपन फिराजपुर के काद्यमीस स पूर्व जब काप नारीवास गए वे तो वहां बाएक बादेश से गेंडेराय मामक एक वातक को बैराम्य हो गया या। बापके फिरोजपुर प्रधारने पर वह नाक्षक भी किरोजपुर आकर आपकी सेवा करता हुआ विधाम्याम करने तुना । गेंडिराय कारयिक बुद्धिमान तथा दोनदार बाक्क था। उसमें घम की बील मावना के साब २ मंबीटी रंग का वैरास्य एक को चका था। उसके माता पिता ने उसका गृहस्य में रोकने का कस्पधिक प्रयस्त किया किन्तु बालक की रहता के कारण रमको संरामात्र भी मफतता नहीं मिली। चाँव में उसने पुत्रव सोइनलाल की मद्वाराज संजनके नियेमपुर के बाहुमीस में श्री दो बाग्य वैदागियों सहित दीवा भइया की। सुनि गैडिराय जी पूज्य सोहमकाल की महाराज के पर शिष्य है । श्राप श्रास्त्रविक विश्वयी शुरुभक्त शास्त्रवेत्ता तया असाधारण तपस्वी मुनि से ! मुनि सोइनलास जी को इस मकार एक कापूर्व शिष्य रस्त की प्राप्ति हुए। यह बनके सक्ष महायक तथा क्रियामार्ग के जिल्लामिय रस्त से भी भविक महयोगी थे। माथ ही बाप बस्यधिक तेजस्वी प्रतापी तथा धर्म प्रचार क लिये चानुकृतः वितीत शिष्य थ ।

ग्रुनि मेंद्रिशय की तथा पृथ्य ग्रुनि सोइनलाक की होगी गुरु शिप्पों ने बारद पर्य तक एक २ चाइर एक २ चोरपटा तथासीत क्यारों में द्वी काल दिखा चाय कोग सोजन में चट्टन ही स्वारा थे। जा कुद्ध भी सिल जाना च्याय पड़ ही पांत्र में महर्य करते थे। आपका वारी नाता भी एक ही था। आप आतार तथा पंमारी की बूकत से बूबा भी भड़ी केंदे थे। शुन गेंडराय जी महाराज ने भी जीवन भर एक ही जोरपटा एक ही मुख्यतिष्ठक तका एक ही गाती रही। आप चूडावस्था में आहर एक होई का दुकड़ा कर्यान करेता रखन हमें थे। हम अकार पुनि मैंडराय जी में चनेक राज थे। तुनि मोजनवाल जी ने ऐसे शिष्य को साथ केरर विद्वार करते हुए न केशस समाज का कल्वाण किया वरन कराने साला का विकास भी किया।

### ?०३६ का चातुर्मास

शुमि सोइनसाज की महाराज फिरोजपुर का बाहुर्मास समाप्य करक वहाँ से विहार कर गए। अब आपने फरोइकोट, भिन्दा हांसी हिस्सार तथा दिल्ली में धर्म अपना करते हुए गतिपत सोमीपत कर्नाल शाहाबाद खादि छेत्रों में धर अवार किया। इस बीच में आपको सम्बाले से खनेक बिनतियाँ माल चुकी थी। खतस्य खापने सम्बाला की विनती को स्त्रीकार कर सम्बाला नगर में पहार्पक किया। वहां के सावक समाज के खादह से खापने स्थामा संवत् १६३६ का थानुर्मास सम्बाला नगर में किया।

संबन १६२६ में भारमाराम बी संबेगी का चातुर्माम भी भम्बाका में ही था। इस कारण से भी वहाँ के बावक बग न मुनि साहनकाल जी का चातुर्मास वहीं कराया:

इस समय युनि भी सोइनसास भी ने ठायं पाच सं सम्बाला में चातुमांस किया। चापके मास युनि भी गणपत गय जी युनि भी गैंडिराध भी युनि मेलाराम भी दवा तपस्वी मित गणच्च भी भी थे। इस बातुर्मास में होनों आर के गृहस्यों ने इस बात का यक्त किया कि बातव्याम की मुनि मी मोहस्ताल सी के माय सारवार्य-करें। किन्यु सानेक बार समय हने पर भी कारवाराम की कभी भी सुनि सोहनलाल की के मामन नहीं बाग्य।

जन ग्रुनि सोइनलास जी ने देखा कि चारमाराम उनके सम्मुल चाने को उच्चार गड़ी है हो उन्होंने फिरोमपुर साथे कास निशोचनक से इसकी चर्चा की 1 तम साथा निशोकनान ने चारमे कम

भाग भारमाराम जो क नाम भूद प्रश्न विक कर मुन्द है। मैं चमके पाम बाकर बनके उत्तर उनसे लेकर प्रापको का वृगा।

भारतु मृति सोइनकाल जी महाराव न निज्नक्षित्रित पाँच भरत क्षित्र कर भारमायम वी के क्षिण वाला त्रितोकपन्द का विये—

मान १ संबंधी लोग सूर्ति पृक्षत के प्रमाण रूप में यह कहते हैं कि द्रोपत्ती में क्यने क्षित्रह के क्षयरार पर प्रतिमा पृक्षत किया था। सो द्रोपत्ती ने किस जिन की प्रतिमा का पृक्षत किया था १ स्यामीत सूत्र में तीन मकार के जिन केवली क्षयका कहन करवाण थए हैं—

चावयि ज्ञानः मन-पर्यय ज्ञानी नवा केवत ज्ञानी ।

फिर उस प्रतिमा की किस सहारता स प्रतिप्ता करवाह थी ? इस प्रतिमा का मंदिर किस तीयकर के उपदश से बनाया गया था ?

हात्यमं क्यांग क माझहर्षे क्याय में ही यह यहसाया गण है कि दोक्की मानाकृत थी । क्यांन विहासे जन्म में यह

प्रचानाकाय भी सोहनकाल जी इस जाम के मोर्गों के प्रति निवान करके मरी थी। बास्त उसकी

इस प्रकार के मोग द्वोपदी जाम में मिलना क्रानिवार वा। फिर कार्यमर्ग क्याग के मर्शन में यह भी पता चलता है कि द्रोपदी का पिठा राजा द्रपद जैनी नहीं था क्यों कि इसके यहाँ होन पासी दावत में है प्रकार के निस्तक्षितिस भादार बने थे--

4X 0

चसर्न पाने साइये सायखे सर सांसे। पह संभव नहीं कि बैनी के यहां मध्य सांस का सोजन साथा जावे जयवा सावजनिक रूप से परोसा जावे ।

इसके विपरीत पारवय स्रोत सैनी वे क्यों कि उनके पहाँ मधातमा मौस को कोडकर शेष चार प्रकार का भोजन ही स्मितिकारों को प्रतीस्मा समा भा ।

फिर द्रोपदी ने जिस जिन प्रतिमाका पूजन किया या चसके सम्बन्ध में यह कैसे माना आवे कि वह जिल प्रतिमा

बन तीर्थकर की डी थी कर्वों कि जिन शब्द के वर्ष निरन विक्रित हैं---मृत देवता कामदेश व्यवधिक्षानी मगवान् गौधम हुद

नासम्बद्धाः और सञ्जन।

बैसा कि मेदिनी कोय में शिका है--

विनोर्जित च हुन्हें च प्र कि स्वादिकत्तरे विश्व ।

जिल्बर शब्द के विषय में भी सेदिसी कोष में कहा गया

बेता विश्वास विश्वा विश्ववा वासकेट्य ने ।

सो यह किस प्रकार सामा जाने कि इसने जिन प्रतिमा का पूजन करतं समय जैनमृति काही पूजन किया? महाभारत प्रतिवादीमयंकर सुनि सोइनदाद बी चादि प्राचीन प्रन्ती में यह विधान है कि कुमारी कम्या व्यपने विवाह के एक दिन पूर्व किसी देशता का पूजन करने जाया

228

करती थी। दक्षिमणी के सम्बन्ध में पह वर्णन काता है कि वद कामवेच का पूजन करने गई कि कृष्ण ने वहीं से धसका दरण किया। रामायण में कहा गया है कि सीवा की पानेती का पूजन करने गई भी कि नहां उनकी मेंट चतुप धोड़ने से पूर्व फूकों के जिए बाबे हुए राम सक्तया से हुई। यह स्पष्ट है कि राजा हु पह जैनी नहीं से । कारएव द्रोपड़ी में जिस 'जिन प्रतिमा' का पूजन किया था तो वह कामदेव की

भवया स्वर्थ चार्तु म की बी क्योंकि बैसा कि उत्पर मेदिनी कीप का प्रभाश दिया गया है जिल शब्द का कर्य करू न भी है। भारा वर्गे क्यांग में व्यापके कहने के व्यत्सार द्वोपयी ने बिन मितमा' का पूजन करते समय 'यामोत्युयां' पाठ पड़ा है। सो पह बाद भी प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि हादा धर्म क्यांग की माचीन प्रविधों में इस जवसर पर 'खमोरपुरा पाठ नहीं मिसवा । ज्ञावा समें क्यांग की ऐसी एक प्राचीन प्रवि पना के

मंडारकर इंस्टीट्यूट के पुरवकाक्षय में है तथा इसरी प्रति विज्ञी के भावक मोहनकाल बी के पाम भी है। इन दोनों प्रतियों में से फिसी में भी इस अवसर पर समीत्युग पाठ मही है। अवपन हाता वर्म कथांग में इस अवसर पर विधा हुआ 'समोरयुष पाठ निरुवा से केवल है।

प्रस्त २--'न्द्रायक्ष्यवस्तीकन्मा' राज्य का व्यर्व क्या है ? यह इसका वर्ष यर का देव मातीने तो भूव व्यदि किस होने । क्योंकि तीकिन देव किसी के भी यर के देव म दो कर कारानार और देवांपिदेव हैं, सववा यहि कमक सर्थ भूव काहि मातीने और देवांपिदेव हैं, सववा यहि कमक सर्थ भूव काहि मातीने

प्रभानाचार्य भी सोइनकात के

483

ता सम्यक्त्य में दूपण लगता है। कामदेव आवक के रूप में पढ़ कर देखा।

मरन १-- घोषनियु कि के प्रमाण से बारमाराम की न होपदी जी को दिवाद से पूर्व मिम्पाटिट सिद्ध किया है। देवा धारमाराम जी के हारा किये हुए मरनों में पांचवा मरन को प्रमास संवत् १६२१ में बूटेराय जी किये थे। धाएके होनों प्रमाखों में से किसको सच्च माना जाने। धार परसर विरोधी कवम करने के दोध से किस प्रकार वन्त सकते हैं?

प्रस्त ४--मृति पूता का क्यदेश किस व्यर्तन ने किस स्वान पर किया है। तीयकर भाषित सुत्रों में पांच महाक्रतों तवा स्वानक के द्वादश क्रतों का कावदेश पूछ किंदा से किया गया है यो बनमें मृति की सिंप विभाग क्यों निश्ची किया गया है प्रस्त ४---वव तीर्यंकर देव सहस्तों की सों को दीका करें है

मरन ४ -चन शीर्षकर देव सहकों बीचों को ही हा दर्व हैं तथा सहस्रों को ही भावक के द्वाहरा मत महत्य करवाते हैं वां मूर्ति की मतिद्वा भी करवाते होंगे सी किस व्यर्टम म मूर्ति की मतिद्वा करवाई कोर बसका वर्षन किस सूत्र में किया गया है ?

थाप बहुते हो कि रायमसेनी से सूर्याम हेवता द्वारा वेप होक में किन महिमा की पूना किये बागे का चएंन है। किन्यु बहां स्वर्ग में जिन महिमा का वर्णन है। वहां मूप महिमा (मूठ प्रतिमा) कम कर महिमा (यह महिना) का भी वर्णन है। पहि बहां जिन प्रतिमा होती हो बहुके साथ गण्यर प्रतिमा तथा मापू प्रतिमा मो होनी बाहुके थी कनके महोने से यह स्वद्य पत्रीत होता है यह बिन प्रतिमा बिनेज्य मापाएकी प्रतिमा न हा कर किसी बाग्य देवता की प्रतिमा है। स्वर्ग में तोरम् चादि प्रस्तेक बस्तु की पूजा की लाती है। बसके चारने निक्रके देवों की मूर्तियों भी बहा ग्राही हैं। प्राचीन भारत में भी इस प्रकार की मूर्तियों कहा के बादर कावजा प्रतिकास की निर्देश राज्यों काती थीं। माज क्षि के प्रतिमा

484

भारत में भी इस प्रकार की मूर्तियां कहा के भारत स्थवा इतिहास की इप्ति से रक्की जाती थीं। माझ कवि के प्रतिमा नाटक में स्थिमिया के बादिर एक ऐसे प्रतिमा मन्दिर का वर्षन किया गया है, क्षिसमें दशराय से एक से माने रचुवैशी राज्यां में मूर्तियों भी। जब राम के बाद मरत अपनी मनसाझ से स्थापनी मानिय आपनी मनसाझ से स्थापनी मानिय आपनी मनसाझ से स्थापनी मनिय आपनी

प्रतिवादीमयंद्रद मृति सोइनलास जी

में इरारव की मूर्वि को देख कर यह पदा चढ़ा या कि वनके रिवा का स्वर्तवास हो चुका है। स्वर्त की मूर्वियों का बर्युन तक शिख से किया चाता है। सब कि वीर्षेक्ट समझान का बर्युन शिख नख से किया बाता है। इसके चारित्रक स्वर्ताम देखा के बर्युन में मूर्वि के नेत्रों में बाबिया का बर्युन है, बो केयल मोगी पुतर्यों के नेत्रों में सम्मव है। खागियों के नेत्रों में बाखिया मही हो सकती।

सूर्याम देवता की जिल भित्रमा के स्वत भी हैं जब कि भगवान के स्तन नहीं दोते ऐसी स्विति में यह किस मक्सर क्या वा सकता है कि सूर्याम देवता के विभान में मिसने वासी मूर्ति निनेन्द्र मगवान की मितमा है ?

भाप क्षोग मन्दीरबर द्वीप में वीर्यकरों की मूर्तियों के भारतल को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ?

सगराष्ट्र के हास मन्तिरवर हीय के पर्यंत को सुन कर को कृषिय गाँरी साथु मन्तिरवर हीय गया वा क्सने वहाँ वा कर की हुक दिया क्सको वैद्यायां पद् से सुन में प्रकट किया स्था है। वस्ता सुनि कावा सुची का वर्षोग करने को करने

प्रधानाषार्थ भी सोदनहास भी 588 हैं। इसका यह कर्यसो नहीं हैं कि वहां मूर्ति थी जिसकी मा स्रस्थिभारी मुनि ने पूजा की। वंद्यिता' पद से पूजन का मी

पता नहीं चलता फिर आप आगम मन्त्रों से मूर्ति पूजा किस मकार सिद्ध कर सकते हैं।

इसके भतिरिक्त भागमीं में यह स्थान त्यान पर विता हुआ है कि देवता जोग अन्तरी होते हैं। फिर नित्य पूजा करने के जल का निर्माह किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आप वह मानवे हो कि वह कमी कभी पूजा कर क्षिया करते होंगे वो निस्प प्रकाल तथा पूजन न होने से वहां की प्रतिसाओं की भविनय होती होगी।

इन प्रश्नों को सेकर बाबू त्रिखोकचन्त्र जी भारमाराम जी <sup>क</sup> पास गये । बन्होंने यह सभी प्रश्न बनको पह कर सुना दिने। किन्तु दन्होंने दनका दुख भी बत्तर नहीं दिया। इसमें संदेश नहीं कि संवेगियों के कनेक मन्यों में प्रतिमा पूजन का वर्यन है। किन्तु वह सभी प्रन्ध नए हैं बनमें प्राचीन कोई नहीं है। भागम प्रवीं में तो मूर्ति पूजा का क्योंन कहीं भी नहीं पाया

पूरव मुनि भी सोइमलाल भी महाराज के द्वारा किले हुए

संसार में समी बातों का कान होने के बार सामम रे-

काता ।

माम स्थापना द्रव्य और भाव।

माम के बिना तो किसी भी अलु का बान मदी हा सकता। जिस किसी वस्तु का भी वर्षों किया जाता है जान के विना बसके विषय में हुआ भी पदा नहीं चल सकता। नाम रहाने में

बस्तु के गुण का ध्यान नहीं रकता जाता है। वह प्राय देखन

ँ भाता है कि भारतों के भंभे का माम नयनसुत्र रत्न दिया गाता है। बारतव में नाम का प्रयोग व्ययहार के क्रिये ही किया बाता है, क्योंकि नाम ज्ञान का प्रयान साथन है।

काठ परवर, चित्र पासों कादि को किसी मी रूप में मान हेना स्थापना कड्कावा है। स्वापना दो प्रकार की होवी है।

एक वदाकार स्थापना बूसरी व्यवताकार स्थापना ।

ियाँ वस्तु व्यथमा स्मिष्ठिक्य त्यभि के भाकार का वित्र व्यवसा मूर्ति बनाता तद्यकार स्थापना है। जीस सहस्ता गोभी व्यवसा नहरू भी का वित्र व्यस्ती महास्ता गोभी या नहरू जी न हात हुए भी उनके भाकार का होन के कारण वदाकार स्थापना वस्त्राता है। अवसाजार स्थापना में किसी चीठ को विमा भाकार का प्यान रकने किमी माकार की सात केते हैं। विमा भाकार का पाने रकने किमी माकार की सात केते हैं। विमा माकार का पाने लेते हैं। किसी निर्मा पुद्ध करने हैं। किस्नु उनमें म कोई मा पाना राजा मंत्री कर्र हाभी पोदे या पेर्स्न की साव्य को मी होता। हुने चतदाकार स्थापना कहा जाना है।

ठराकार रेपापना नया भवदाकार स्थापना होनों स ही एक परिमित्र प्रयोजन को स्थिक किया जाता है। यदि काइ क्यांक पाहे कि वह रावर्रज के पांते से सकते के भक्षावा वस पर स्थापी आ करसे ता पर सन्मव भद्दी है। इसका एक कीर वदाहरण भी हो सकता है।

काइ व्यक्ति व्यपमा सद्मन बनमाने क लिये व्यपम प्रभावित सदान का मक्या नक्यानकीम से बनवा कर उस

प्रधानाचार्य भी सोइनकास औ

484

न्युनिस्तिच्च कमेटी में मंजूरी के क्षिये मनता है तो वह न तो इस रहोोई पर में भोजन बनवा सकता है और न धराने स्नाव पर में सान कर सकता है।

इसके भारिरिक सिनेसा में युद्ध, भार-पीट, सदी वाजों तबा मोजन बादि के जो भारंक्य दरव दिकादाये जाते हैं सो का नदी नाजों में न तो कोई स्तान कर सकता है और म<sup>बन</sup> बावतों में सम्मिद्धित होकर कोई मोबन कर सकता है।

यह सब तदाकार स्वापना है। बाज महस्सा गांपी कारि राष्ट्रीय मेताओं की मृतियों को संगमरमर परवार बांधी कारि की बताबा कर त्यान खान पर रखनाने की प्रवा चका है पत्री किन्तु बनको केवल कम्की मृति ही माना वा सकता है पत्रकी बासविक महास्था गांधी था मेहरू की बादि मान कर उनके साथ महास्था गांधी कपवा लेहरू की बैसा स्थवहार मही किया वा सकता।

इसी प्रकार धापने जैस वीर्वकरों की मूर्ति को चित्र क्या धाववा मूर्तिकला की डांटे से समस्त्र का सकता है, किन्तु देशी स्थिति में बनको केवल मूर्ति हो मानमा चाहिये कस मूर्ति को ममदानुम् वहीं माना का सकता।

स्कृत के विद्यार्थियों को मुगोल की शिका देते समय मकरी हाए सभी मकार के पर्वेदों तथा महियों का हान आप्त करावा बाता है। किन्द्र क्सा राक्सों में सुनेद पर्वेद का स्वान दी बद्धारण वा सकता। सुनेद पर्वेद का भाव उसमें किसी प्रकार भी गोरी का सकता।

इस विवय में एक ठेवेबार का बदाहरण समस्य रखने योग्य है। एक ठेवेबार एक बढ़ा मारी मकान बनवा रहा था विसंसे कई सी मिस्त्रो, पात्र तथा मखदूर द्यम करते ये । पसने वनका वैनिक मजदूरी बॉटने के खिने इस सहस्र रुपका मंगवाका मो

4×0

प्रतिवादीमबंदर मुनि सोइनकाल जी

रैंकि सक्तूरी यदिने के दिते बस सहस्र घरणा सिवाका भी दिसी को नसन्म उपये हैंकिक से केंबर रुपया-प्रपा बाठ आर बाते तक करके छव रुपया पांट दिया गया। इस पर रुपया-बपया बाट बाठ बाते गाने वाले सकतूरों में बसंतीप वह गया कि ठेडेबार नम सहस्र रुपया सब स्वर्थ का गया बीर उनको केवल रुपया-रुपया तथा बाठ-बाठ बाते ने वे कर मी टाक दिया गया। इस पर पढ़ बाग्य ठेडेबार ने बागस दिन

ही टाक दिया गया। इस पर एक कान्य टेकेदार ने कागस दिन गम सहस्र क्याया मंत्राया कर फद्धार रक दिया कीर इस सहस्र केठिया मंगवा कर पन मावदुर्ग के सामन एक एक बंदशी को गक द्याया मान कर सब में बेटका दिया। जब इस प्रकार कम बेदन पाने वाझे मावदर संहष्ट कोगब सा करने फिर बनाये

का बेदन पाने बाहे सखदूर संतुष्ट होगब वा वसने फिर बनके क्साबी क्या वसी दिमाय से बांट दिया। इसी प्रकार कंकरी को कंकरी हो माना जाबा। कारती रुपया नहीं माना का सकदा। इसी प्रकार मूर्वि के मूर्वि ही माना जाबेगा। कासबी सगयाप मान कर प्रकी पता नहीं की जा सकदी।

कत्र मृतिपूत्रकों का कहना है कि यह मृति को मामने रख कर समावन का व्यान करते हैं। इसका काय यह कुचा कि यह मृति के मात्र मानाम का च्यान भी करके एक सात्र पूर्ति का व्यान करते हैं, क्षिन्तु शास्त्र का विधान यह है कि एक मान में एक पिषय का उपयान हो हो सकता है। हा यस्तुओं

का एक माथ क्योग कभी भी नहीं हो सकता। स्याव दशन का भी वह मसिद्ध सिद्धान्त हैं.

पुगपत्मानाञ्जन्यचिर्मनसो सिगम् ।

पुक्ष ताब दो बल्युकों का जान न हो सबना नव का विश्व है।

प्रवानाचार्य भी सोहनसाब औ

इस प्रकार प्रमका यह कहना कि हम मूर्ति को ध्यापार बना कर मगवाम का प्यान करते हैं ठीक नहीं है।

१४८

कुझ भाष्य मूर्तिपूजक कहा करते हैं कि जिस प्रकार का कमरे में देखाओं के चित्रों को देख कर उनके धाल्य राज माथ करणा होता है वसी प्रकार वीत्रसाग मूर्तियों को देख कर मन में वीतराज मान का उदय होता है। उनकी यह मुक्ति मी पुष्टिन होकर पुष्टामास है। कारण कि उनके मन में सुन्दरता के परि काकर्षण भाष्या राज माथ का करण चारित मोहतीय कर्म के रित महर्ति के बरण के कारण होता है किन्तु बोतराज रूप धार्मिक माथ का उदय कर कर्मों के क्योपराम से होता है। मूर्ति है किस प्रकार चारित मोहतीय कर्म के बदय में सहायता मिसती है। उस प्रकार उसके क्योपराम में सहायता नहीं मिसती है। उस प्रकार उसके क्योपराम में सहायता नहीं

बाराव में हान उपयोग से होता है। जब किसी बाठ में उपयोग होता है तो उसका हान करनी हो जाता है। किस्त उपयोग न होने से इस बाठ का पता बिलाइक मी नहीं बकता। यह माय देवने में चाता है कि हम किसी स्पष्टि से कोई मुन्दर बहानी मुन रहे हैं। मायः ब्यानी मुनते मुनते हमारा प्यान बही कीर कता बाता है और हम ब्यानी के क्रिकेश में अ अपने मन में बोक कर करको मुन नहीं पाते। बहुँ बार तीयों ही गाईना होने पर हमारे बात के पर उसक उस ताते हैं, किस्त बब हमारा प्यान कहीं और होता है तो वह तीयों ही मीपछ गाईना में हमको विश्वक मुनाई नहीं हेती। इसक कार वह सिक्त है मन एक साथ पढ़ वात को ही सोचता है। वो बातों का प्यान कुत साथ पढ़ वात सकता। इससे स्वान शाल

के इस सिद्धान्य की पुष्टि होती हैं कि

निचेप के स्वत्रप को ठीक नहीं समझते।

इन्य माम के दा भद्र हैं

नहीं करते ।

प्रविषादीसर्यकर मुनि मोहनसास जी

दिसी परतु को इस परनु के त्रिकासायाधित रूप में जानना इस्प निषेप है। क्रिस प्रकार किसी सीचित प्रायों को शांकि महित होने पर भी जीन बत्जाना ययथि शांकि पुरास का बना होता है और क्षसमें जीम नहीं हाता। क्षित्र जीवित प्रायों है शांकि में आवारमा के सेवाग के कारण हम इसको जीव बहुत हैं कि किसी जीव का मत सताबा। उसके विषय में हमारा यह क्षमन इसके त्रिशासायाधित शतस्य की भाषणा से हैं।

स्थापना हो माननी पाहिये स्वयं उस वस्तु को हा मूर्वि सथया चित्र रूप नहीं मान क्षेता पाहिये। एमा मानने पान स्थापना

युगपत् झानानुत्पचिर्मनयो लिंगम् । इन क्षिये क्षोगों का यह कहमा क्षियह प्रतिमा के प्यान के इस्स मगदान् का प्यान करते हैं सिद्धान्त के पिनद्ध है। येसे स्वक्ति केवस प्रतिमा का ही प्यान करते हैं सगदान का प्यान

ण्ड चातम इत्य तुमरा माध्यम इत्यः। हिमी इत्य के चहरव ना उसके तात्र वर्षित रूर में जानना चात्रम इत्य दे नव है। किन्तु इत्तरों हात्य गरीत इतके मादी रूप तथा दसक मृत नवा महिल्य के निम निम्न रूपों दी हो। उसके जानन चयवा समझ पराज दाने व २१० प्रमानाचार्यभी सहमझास जी

नोजागम हम्य निषेप ऋते हैं। इस निषेप के द्वारा इमध्य सभी हम्यों के वास्तविक रूप का पता बगवा है। इसी हम्य निषेप के द्वारा किसी मृतपूर्व इवबदार को इयबदार क्य कर तथा मृतपूर्व जब को बढ़ साहित कर कर पुकारते हैं।

किसी बस्तु के वर्तनान रूप को बेसी की विशे दशा में बातमा या वर्णन करना मात्र तथ है। जैसे दफ्तर में रखर्थ करने वाले किसी इवसदार को रखर् ही कहना और इवसदार न कहना। पदस्तुत राजा पदि बंगल में रह कर ककड़ी काटवा हो वो वसे ककड़ाहारा ही कहना राजा न कहना मात्र निक्प है। इस मात्र निक्षेप के द्वारा अमहत व्यान का निराकरण करके प्रदुत रूप का वर्षन किया जाता है।

करके प्रकृत रूप का बर्खन किया जाता है। माम स्वापना ठमा द्रव्य निषेप इन डीनों निषेपों में बर्ख के हुस्सक स्वरूप का बर्खन किया जाता है। इस ब्रिये माव ही बन्दनीय है।

प्रायः स्नेग सहातवरा माम स्थापना तथा इच्य का वर्षीन माव रूप में करके म केवल स्थाने सहात का परिचय वर्षे हैं, वरम् स्थान एस सहात हारा स्थाम क्रिये सर्सस्य कर्मों का भी बंध करते हैं। सत्यव्य किसी वस्तु तत्य के स्वरूप पर किसार करते समय उसका स्वरूप इम बारों तिसेपों की दृष्टि से ठीक ठीक जानना चाहिये।

चम्बाला के १६६६ के बसी चातुर्मास में मुनि भी मैंबेराय जी को क्यर हो गया चीर इस्त हम गये तो चारमाराम जी संबगी की जोर स चावाज चाने सगी कि यह को ता क्रम्या गा दिया (सन्या बाल दिया) चाव बाकी की बारी हैं। इस संबन्ध में यहाँ यह मुनन में चाया कि मृठ बला कर ममान्त्र कर दिया गैंडेराम श्री को इस समय भसाता वेदनीय कर्म का बदय है। पह कप्त साता वेहनीय का बदय होने अवया असावा की मियाद समाप्त होने पर अपने आप शान्त हो जावेगा। जो काञ्च मंत्र भवना मूठ आदि की नात सोचता है वह साधु मही हो सकता, यर्ज इसमें दो मनुष्यदा का भी कमान है।

इसके बाद सगमग एक सप्ताइ में मुनि भी गैडेराम सी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और अम्बासे का यह बातुर्मास आनन्द पूर्वक समाप्त हो गया ।

भारमाराम भी में भपना भातुर्मास समाप्त करके जयपुर की कोर निहार किया । भी सोहनसाल की उसका पीमा करमा भाइते व । अतुपद कहोंने पूज्य काचार्य मोठीराम श्री महाराज से बह सहस्रति सांगी कि वह पांच वर्ष तक इसका पीका करेंगे। क्योंकि काको भारत भी कि इस कीच में बह कही श करी तो शास्त्रार्ध के क्षिये मुकाबक्षे पर कांबेगा । किन्तु कास्मा-राम भी कपमे वीचे वीचे भी सुनि सोचनताल भी के बाने का समाचार पास्त ऐसे भागे कि वह चयपुर में बारव विमास कर नहीं से आगे असमर तथा ज्वावर होते हुने मारबाह भी जीर इस प्रकार शीक्षता पूर्वक निकल गए कि चनका पता सगमता से न बनाया जा सके। भी सुनि सोइमकाल जी ने इसका स्यावर तक पीका किया। अन्त में पूज्य जी मोतीराम की सहाराज मे सनि भी सोकसबाब जी के पास संवेश सेना कि

को माग गया उसका पीड़ा ड्रोड़ दिया जाने और मुनि सोहनसास जी दसका पीड़ा न करके वापिस बराजारें :

इसके परवात् संबद् १६४० के पूज्य सोइनकाल जी क माभेरकोटमा के बाहुमीस में भी कास्माराम की का बाहुमीस माग्नेरकोटका में ही जा। फिर संबत् १६४८ में भी वह अस्तरहर में पूर्व सोइनसास जी के साथ तथा आत्माराम जी एक ही नगर में थे। किन्यु भारमाराम की बारवार बुकाये जाने पर मी

प्रधानाचार्व भी सोइनहास जी

मुनि भी सोइनसाका बी ने इस भावसर पर राजस्थान में

भाष्या प्रकार किया ।

सास्त्रार्व करने से बच्दे ही रहे।

## गणि टदयवन्द जी का सम्पर्क

मप्पा कचा विकता प, दूहीब य मुहाग प्रय । भप्पा मिच मामिच प, दूपहिए सुरहिको ॥ चचराप्ययन मूत्र बार २ , गांपा २६ २७

भागना द्वी सपये कुलीं भीर सुखों का कर्वा तथा सोका है। भप्ये मार्ग पर चलवे वाका भागा सित्र है और हो मार्ग पर चलते वाका भागता कुल है।

पूर्य गुनि भी सोहतसास जी कब बातमाराम की के पीकें जयपुर से काने कहे वो जयपुर के आवकों को बागकी जिहका वर तथा त्यान की शांकि देल कर बढ़ी भारी जया हुई। जवसब जब तक बाद स्मानर पत्नार तब तक अयपुर नालों ने जायके पास अपपुर में बातुर्मास करने की विजती कई बार की बातु, बादने वनकी मार्चना को स्वीकार कर संबन् १६४० का बातुमीस अपपुर में करना स्वीकार किया।

जपपुर चार्द्वसीस में चापके साल को सालु से चनमें एक युनि इरिकल की महाराज भी थे। बड़ भी युनि नारायख दास की महाराज के प्रियम थे। किन्तु उनको समाज में साल्यों इस की महाराज के प्रियम थे। किन्तु उनको समाज में साल्यों का लाभ्याय करने में घामन्त्र चारा था। और सोस्प्रकाल की प्रभागार्थ भी सोहनवास भी

भद्दाराज ने इनको पैसा करने से कई बार सना किया। किया बन्होंने कपनी इस भावत की न कोड़ा। कन्य में इख समय के बनरांत सुमि इरिक्ज भी पागब हो गये। कियु भी साइनसाल सी मद्दारान ने इनको डीक कर दी किया।

728

ह्मपपुर के भातुर्मास को समाप्त कर आपने नहीं से विहार कर दिया। अब आपने करावर दिल्ली लेकना आदि स्वार्मी में मम मचार करते हुद कोभला की और मस्वान किया। बोमला वाले आपके पास चातुर्मास की विनाधी लेकर दिल्ली एक आप से। अत्युप्त आपने बिनली को स्वीकार करके संबद्ध १४११ का भारतमा कोपने में किया। इस समय आपके साम गीन मुनि और से—

मृति भी गैंडेराय भी सहाराज दपस्वी सेवकराम जी के

वह संस्कृत वधा ज्यातिय विद्या के अच्छे विद्वान् वे। आपणी वर्तमं वधा बासक नीबत्यक वी मावाका माम सम्बन्धियों था। बासक मीबत्याय को वास्त्यायका से ही छाक्रांत मिय था। माप्-मंत्री के संगा में बसकी विशेष आतन्त्र पाता था। गिया चत्रमध्य भी का सम्पर्क २४४

गीयवराय की दिनवर्षी पर विशेष प्यान देना बारन्स किया।
पन्होंने उनकी हिन्दी तथा संस्कृत का ब्रम्ययन कराना धारन्स
किया।
इस्त दिनों बाद नीयवराय की के पिवा ने मोचा कि मीयव
से साधुधी की संगठि सुझाने के ब्रिये उसे दिक्की मेज देना
वाहिया। दिक्की के पक साला पमालाल जी कोसवाल धनिक
वनके पनिष्ठ मित्र थे। यह स्थानक्यांसी जैन होने के साथ साथ
वास्पिक मार्निक महति के थे। धरतु पंदित शिव्यम्याम म नीववराय को लाला पमालाल के पास दिक्की मेज दिया।
साथ पास पास पास के विश्वयाल मामक एक चाय । उनकी
वरीव में पगढ़ियों की बुकान थी। नीववरात वेदीवराल जी के
मास क्यायन में जाने कमा। कमस वसका सम्पर्क शैन मनियों

एक बार मीबतराय के पिता ने जो उनकी जन्म पत्नी पर विचार किया तो उनको स्पष्ट दिकलाई दे गया कि यह बासक एक छदकोटि का देपस्थी साध बनेगा। चस्त चाब दर्शने वासक

नीवतराय को जब दिक्ती में रहत हुए पांच क्य हुमाए का पूप्य सुनि क्योदीमान जी महाराज की सम्प्रदाय क सामुकों का पातुमार संबद्ध १९६६ में लासा पमालत के सफता में हुया। सीदतराय का पांच अंत सुनियों की जीवनकर्या का विद्यास हो। यह दस्त विद्यास हो गया कि सीतर में जाता करवाहा का स्वाम माग अंत दिया सेता है। सीदतराय का इसक प्रचार का सुनि सेता है। सीदतराय का कि हिस्सी पानुसीन के समस्य करने पार

म यहा चीर उसके मन के उनके परित्र के मात कास्पधिक भटा

क्लम हो गई।

१४६ प्रमानाचार्य श्री सोइनलाक भी रहने का भी सदसर जिला। नौवतराय ने सनके परयों में घेठ कर काजरम मध्यय रखने का नियम के लिया।

पन्नाक्षास जो को जब बात मासूम हुई तो उन्होंने उसकी सूचना नीवताय के पिया के पास राता मेन थी। यह दिवसी साकर सपने पुत्र को समस्त्र कुम्म कर राता के गये। यह विश्वी का उस प्रमाण पुत्र को समस्त्र कुम्म कर राता के गये। यह उन्होंने साफ कर दिया कि उसकी माम भर मन्नपारी रह कर जैन बीका सेनी है। जब सनावार के सिक प्रमाण में माम सम्माण सेन प्रमाण माम स्वाप्त के सेन के साम सम्माण सेन के स्वाप्त सेन के समस्त्र का सेन का साम के सनेक नगरों में देशका सभा पहिला की सेन सी की भी गरी

सुनी भीर एक बार अवसर पाइर राता से जुप बार आग कर किर दिस्की भागए। इस बार उसकी सीनाम्यका पूज भी मोइनजात जी सहाराज के दरान करनेका सीनाम्यका पूज भी भोदनजात जी सार पाय के प्राप्त हुआ। आपके साथ भागके सुनिक्ष प्रयान दिस्स पित्र पविष भी मीदिय भी महाराज भी थे। नीववराय च्याभय में चनके पास भागे जाने आग। एक दिन नीववराय ने भी सोइनजात जी महाराज से मिवेदन किया कि गुरुदेव! में भागक भी भरतों में बैठ कर किन दीचा

'टढ़ निरुपय करहो हुमड़ा क्या करना है ? हुय देखरे हो कि जैन सामु की जीवनवर्षा बड़ी कठोर होती है। वर्षा तो जीवित हो भगने का मुत्तक समग्रना होगा। संसार की सीग बासनाओं के लिये यहाँ कागुलाज भी धनकारा मही है। वहाँ

सेनी पात्रता है।

इस पर उन्होंने बचर दिया

गणि चत्रयचन्त्र जी का सम्पर्के

210

वो अपने आप को दिन और राव सामना की अग्नि में वपाना भौर भारता के बास्तविक रूप को निकारना दोगा। क्या हुस शिर के बाकों को बलाइने की बात कानते हो ? वह पता है कि बसमें किवना कर होवा है ? क्या तुम बस कर की मसन माप से सहम करने को तबार हो ?"

मुनि भी सोइनसास भी के पह शब्द भुन कर नौबतराय मे बनको बचर दिवा

"गुरुदेव ! में जैन साधुकों की कीवनवर्ग से पूर्णवया परिचित हूं। मैं किसी और कारण से सामु नहीं बनना चाइता। मैं तो केवस सारय करवाया के खिये ही सामु बनना चाइता है। अववन इस मार्ग में आने पर किवने ही कर क्यों म हों सुफ पर फिटनी भी कापत्तियां क्यों म पहें मैं अन सब को सहम कर भारम करवाया के छन्य पर पहुंचने का दह संकरप कर क्षिया है। ब्याबीवन ब्रह्मचारी बन रहने का नियम में पहिसे ही **पहल कर चुका है**।"

इस पर मुनि सोइनकाल भी प्रसम होते हुए बोक्रे पुरव भी- 'श्राचक्षा ! दुसने श्राज्ञण्म ज्ञान्य का नियम

क्षिया हुचा है १

भौवतराय—श्री हां गुरुदेव !

पूर्व की-का हो हुन्हारा मार्ग प्रसस्त 🕻 । मीवतराय-को फिर क्या कीजिबे गुरुरेव !

पूर्व शी—क्या घरसे माता पिताकी काका मिश्च कुकी 🕻 🤊 मौबद-नहीं गुढरेव । साझा सिक्षने की सम्भावना धी नहीं है।

प्रधामाचार्य औ सोद्दनसाव भी

पूर्व्य श्री—दिना धामियावहों ही खाड़ा प्राप्त हुए देन सार्ष् किसी को भी धपना निष्य मही बनाते। घटः पहिने धपने भाषा पिता की बाड़ा प्राप्त करो।

मीनत—किना चाड़ा शिष्य कताने में क्या वाधा है ? पुस्य भी—यह भी एक बोरी है। साधु को प्रत्येक प्रकार की बोरी का सावजीवन स्थाग होता है।

नौदत्त—यहि भाजा न मिले तो ?

२४५

नावध---पाइ भाडा न सक्त या । पूच्य शी---यो का क्या गरत १ खतन होते पर सब हुई सिख सकता है। यह प्यान रहे कि कल्दर की व्याखा जुमने न पाडे।

नीवतराय के पिता पंत्र शिवबीराम इस दिनों राठा गांव कोड़ कर करावाड़ा कागण से। एक बार वह नीवतराय के विज्ञी से समस्त्र ग्रुम्स कर फराबाड़ा के बाए। इस बार नीवत राव में कावने मिचार वसके सामने करमन्त्र स्ववापूर्णक गत

विये।

श्व समस्यते नुम्यते से द्वार कर उसके साथ श्वरमिष्ठं
कडोर स्वीदार किया गया। सारना पीठना मुखे रखना आदि
सनेक प्रकार के भ्रत्याचार उनके साथ किये गय। बन बद इस्
प्रकार भी न सानते तो चनको कड़े में बन्द करके बाहिर से
ताका बढ़ दिया जाता था। इस मकार बनके उत्तर सर्वार से
समिक सरमाचार किये गए। किन्तु बद्द भ्रममें तिरचय से वितः
साथ भी न दिते।

धानत में बहू पर बार धावसर पाइर यहां से फिर बांकेंसे ही निक्कत माने। बहू माने की धावशियों को सहन करते हुए दिन्हीं में बाहा। पत्ताकात की युक्तन वर ही ब्या गये। साझ बमाहाल में उनके सारे हवानत को सुन कर बनसे कवा "अब तुमको रोकना स्पर्व है। तुम्बारी क्योति बह क्योति मही विसे कोई बुन्धा मके। अध्यक्षा अब तुम लिस पव पर आगमे हो कस पर आगे वहों। भेरा आसीवाँक तुम्बारे साथ है। तुम एक महान् संपन्नी तपन्नी तुनि बनी और बैन पर्म के अस्तरित्त में सुबै के समान प्रमक्षे।"

बान्य में नीवतराय जो साजा पत्तासास से पूम्प भी सोइन-सास भी महरराज का पदा लेकर कॉक्स का पहुँचे । यह समय पूम्प भी सोइनजल जी महाराज के स्पन् १२४१ के बातुर्मास का था। निस्का पदिसे क्योन किया वा बुका है। सदयब वहां सरसा तथा पर्म प्यान की पूम मची हुई थी।

भीषतराय ने पूरव भी के चरखों में पढ़ कर बससे दीका देने के छिये निवेदन किया। उन्होंने फिर बड़ी प्रश्न किया

पूरम भी-माता पिता की काका से काये हो है नीकराय-काका तो नहीं मिखी।

नीवतराय—चाका दो नहीं मिस्री । पूज्य भी--फिर दौद्धा किस मकार हो सकती है ।

भीवतराय—बाक्रा मिस्ने पा म मिस्ने। में तो बाव वापिस खोट कर पर मही बार्क्सा। इपा कर बाव भाग मुझे दीवा दे ते । च चाकुछ दो गया दे बाव में बायिक मतीवा मही कर ते। बात

पूज्य भी—पद तो नहीं हो सकता। इस शास्त्र के विधान का रुख्यम नहीं कर सकते। इस भी हो भयम खाद्या मार करो फिर दीका की बात होगी।

साचार होकर मीवतराय में कांचले से ही कापने पिता को एक जिल्हा ।

प्रधानाबार्य श्री सोइनवाह जी

पंत्रित शिक्तजीराम पत्र पति दी कांप्रता कार। क्षोगों वे शिसकीराम को बहुत सदास्त्राया किन्तु बहु असुमति देने के तैयार सहुप। बस्त में कांग्रक्षे के जैनियों से एक युक्ति से वाम लिया।। करवेनि नीवतराय के पिता से कहा

3 **5** 0

'साप जासण हैं सीर किसी मी सजासण के हाब की जाता नहीं जाते। हुस्ता हुए का विचार स्वापनी सत्मण्ड कर है। किन्तु सापका पुत्र न जाते कहां कहां पूमा है। किस किस के हाथ का क्सते जाता है। क्या साप ऐसे पुत्र के शां सपना मीजन पान का सम्बन्ध रक्कों है। विदेश साथ साक साथ मीजन पान का सम्बन्ध रक्कों न तो साथकी जाता सा की मीजन पान का सम्बन्ध रक्कों न तो साथकी जाता से कान मीजन पान का सम्बन्ध रक्कों न तो साथकी जाता से कान

इस बात को सुन कर पंडित शिवनीराम विवार में पर गए। उन दिनों शुष्पा बुत का भूत कान क्या की वर्षण व्यक्ति मर्गकर रूप में उब लाति ब्युसाने मातो को दबाद इर्ष वा। व्यन्त में कहोंने मीवतराय को दीवा सेने की व्यनुमित देकर उन्हें व्यक्ति परीवा में सफ्स होने का वासीवित दिया।

भव क्या या। कंपका से बैन संघ में हुएँ की बहर दिव गई। क्लॉन भरतक पूर्ण पान से दीवा महोस्तव करा की पीजना काई। कपार्थ भीवतराय ठवा पुन्न मी होनी हैं। इस क्या पाम के विरुद्ध से किन्तु मावकों ने नहीं सामा। और गीवतराय भी को मार्ची सुनी पकारती संबन् १६४१ को मदी म सुनि गीवराय जी के बारा दीवा दिवार गई। यह मीवराव भी का पाम सुनि क्रयक्षण रक्षा गया। गर्यि छत्यपन्द भी का सम्पर्क

**487** 

किन्तु ग्रुति कत्यवन्त्र भी को दीका सेते ही परीका की कान्त में तपमा पहा। भाष पर मसेरिया का नर्यकर आक्रमण हुआ। तिसमें आपको पन्नू बीधा दिन वक कालभिक कप्र सहन करना पहा। किन्तु आपने उस कुछ को भरवन्त्र सेर्यपृक्क पहन किया। कारकी सहन्द्राधिका को देश कर पूर्व सीहनलाख भी ने कहा

'बदय चपने समय में एक महान् देशस्वी मुनि बनेगा ।

पृथ्य भी सोहनकाल की महाराज ने कपने मुनि गंडक संवित कंपरत के पाप्तमंत्र के कार मेरठ चौर मुक्रपकरनगर सिंडों के देहां के हैं में भागत किया। सामिश्च बनावा ने पूर्व मंद्र सामिश्च का सामिश्च क

स्मापका मुनि संघ विद्वार करता हुआ मेरठ जिसे के बड़ीय तगर पहुँचा। दर्श वपत्वी मुनि भी श्रीक्षाचर भी सहाराज, मुनि श्री बरनामदास भी (सुमितक महामुनि भी दवाराम थी महाराज के गुरुदें) महाराज चीर मुनि भी रिवद्वाच जांग महाराज के गुरुदें। महाराज ची। मुमित्र प्रविद्वा जांग श्री पावधी सी महाराज भी क्ला दिनों बड़ीय में है भी बहु साम मुनि क्षप्रवृद्ध भी श्री विद्वारण साम्येवना को देश कर बहुत मसम हुई। बहाँ से चल कर पून्य भी सोहस्ताल श्री महाराज अपने मुनि महबस सहित सम्मानुमान चन्ने महाराज स्था अधानाचार्य श्री सोहनवात जी

२६२ करते हुद दिश्ली पधारे । बहाँ से

करते हुए दिश्वी पपारे। बहाँ से खायने पंजाब की धोर प्रस्वाव किया। खब आप बींद कैयक' समाना पटिवाला तंवा जामां आति चेत्रों में पर्म प्रचार करते हुए माझेरकोटला पहुंचे। माखेरखोटला वाले खायसे बहुत समय से चातुर्मास की विनती कर रहे वे। खायब संवत् १६४२ का बातुर्मास खापने मन्त्रेर कोटला में किया।

माक्षेरकोटका के बातुर्मीस में बापका प्रमान नहीं के राज्य कर्मचारियों पर बहुठ कावका पढ़ा। बापके वपदेश के प्रमान से माक्षेरकोटका राज्य भर में दिरख बादि का रिकार लेकना काम कर दिना गया।

मासेरकोटका का चेत्र पंजाब प्रांत में जैनपुरी के नाम सं भिक्यात था। चेस समझ बड़ो एक सहस्र से व्यक्ति जैमियों के बर वे।

साकेरकोटका के चाहुर्मास के बाद चाप नहां से बिहार करके रामधुरा होते हुए पूरम महाराज बाजार्स मोलीराम जी के दर्शन करने लुभिवाना पथारे। इस अवसर पर चापने वनको अपनी स्थावर एक की कर पाता का बुखांत सुनाया जो आपके आस्माराम संवेगी का पीक्षा करते हुए करनी पड़ी थी। बाबा का सब बुखांत सुन कर पूथ्य मोलीराम जी महाराज बाठ प्रमान बुए।

कृषियाने से विदार करक भागने फावाड़ा होशियाएए आसंघर छातनी बासंबर मार क्ष्युरमका तथा अहिसाओं में सर्म मचार करते हुए अस्त्रस्तर में पदार्थय किया। अस्तरसर क्षेत्र असता भावके वपदेश से बहुद प्रसास हुद। यहां से विदार

दहरू प्रपार

करके काप पट्टी कस्ट, साहीर तथा गुजरानवाला में घर्म प्रपार करते हुए स्थालकोट पघारे। स्थालकोट पासे सापसे बहुत समय से पातुमास की प्राथना

गरित दश्यचन्द्र श्री का भरपक

कर रहे थे। चत्रपद बापने संबत् १६६२ का जपना चातुर्मास स्यासकोट में शिकिया। चातुर्माम के बाबसर पर यहां बहुत अध्यक्ष धर्म प्रचार रहा। यहां चायुतसर के भी नत्यूराम बी र्धन चोत्रपाल ने बापसे दीक्षा देन की प्रार्थना की। बापने बनको पात्रता को देलते हुए वसे भी गिष्ठेस की का शिष्य बनाया।

स्थालकोट का बातुमास समान्य करके बाय जम्मू की बोर पपारे। जम्मू पार्श्व वापस पपारते का जामद बहुत समय में रूर रहे थे। बापने उनकी दिनकी स्थीकार कर कनको भी अपने पर्मोपरहा वा साम दिवा। धायके व्यासमान का बहां मारी मधाव पढ़ा। कारमीर के सहाराज सनापमिद कनके राज्य समाय कारा । जम्मू से बिह्मा करके बागे किर स्थालकोट की बार पत्नी बहां में पसान्य, नारोबाज कारानीर जानकारी मजीठ बस्तुतमर दिवाला गुरू, मुस्तानपुर कपूरवाला सामंप्रकार होते पार्म के साम करना हमान क्यूप्त का सामंप्रकार होते परिच कुराली स्थान करना बनुई में पर्म स्थार करते हुए बाय बम्बाला पर्पारे। यहाँ बायको सामेर कारका के संब का बार्नुसीम का निमंत्र मिला। साम इस दिनांत्र का मरीकार करके राजपुर परियाला क्या महाना में

धम प्रपार करते हुद मासेरकारका पधार । धानु जापका संवत् १६४४ का चानुमान मासेरकोटसा में दुवा । इस चानुमीन के बाद धापने पदां स विदार करक सुधियाने बा कर पूम्य भी सोतीराम भी महाराज के हरीन किने।
रावक्षिपरवी का भी संघ भाषमे चामुस्तीस करने का काम्य बहुत समय से कर रहा चा। काराय चाप तुष्टियाने से बिहार करके गुजरवास, जगरांवा वरताया महिता करिकोर फिरोजपुर, करूर काहीर, गुजरांवाला वर्षायाला कुट्यां (चिजा,गुजरां) कालामुद्धा बेहस्स रीजासपुर, कहर स्वादि वेजों में पसे प्रचार करते हुए गुजरांवाला की मोर वसे।

रायक्षियब्दी का मार्ग करना या मार्ग की कठिनाइयों मी कुछ कम नहीं थी। किन्तु घम प्रकार का कहरन्य परसङ्क मन में स्विते मुनि मयब्दा कपने कहर्य की कोर बहुता ही गया। किन्ते स्वानों पर काइरार पानी का कमान रहा। उद्दाने का स्वान मी ठीक ठीक नहीं मिखा और मार्ग में यक्षित संकट का सामना करना पड़ा। किन्तु धर्म प्रचार के पंच पर पत्नने वासे महा- पुरुषों को इस हु-का में मी मुझ का ही कमुनव होता था। मुनि की कर्यवन्य भी भी इस पूरे समय मर कपने गुठ की विदाय यम स्वित पूर्म भी की सेवा में रहे जीर विदाययम करते रहे।

चाप क्रेम रावक्षिपरही पहुँचे तो जनता में हुएँका बारापार न रहा। मुनिरान इनके क्रिये साबात मगवान थे। जैन तथा चजैन सभी जनता इनके दुरोंनों के क्रिये डमड़ पड़ी। रावक-पिवडी बार्तुमान के सवस् १९४५ के बार मास वड़े चानन्य पूर्वक प्रमे प्रभार में क्यांतेत हुए। रावक्षिपरही का धर्मेच्यान तवा तपरवस्य कर दिमों स्थापि मात कर रहा था।

पूर्व भी सोइनसास की महाराज शास्त्रों के कामाय पंतित थे। कहोंने कापने विन्तन तथा मनन के द्वारा शास्त्रों का गंमीर गखि दर्गपुरम् भी का सम्पर्श क्रान भाष्य किया था। इस समय आप मुनि प्रश्यवन्त्र वी को र्जन सूत्रों का अप्ययन कराया करते थे।

राबद्वपिरडी के बाहुर्मास के बाद मुनि संघ ने स्वासकोट की स्रोर पिद्वार किया। शबक्षपियदी के सनक भाइ भी दनके साय ही पते । मुनि संघ का दिला रोहवास पर्दपा वी यहां बेरसम नितासी भी विदारीसास सी मिस्रे। भाग बहुत समय से पैराग्य भावना में वह रहेथे। जाप अस्तसर के भोसवाक्ष थे फिन्तु कारोबार बेहलम में करने के कारण

W

बेहलस निवासी ही यन गये थे । चापची बीका बेने की छगन प्रानी थी। किन्तु पर वासी की अनुमति न मिलने से सकल मनोर्थ न हा सके थे। इस बार बन्होंने पर वाली की चतुमित का समाचार मुना कर दीवा देने की प्राथमा की। रायसपिएडा पासे माहवों को पता सगा हो उन्होंने बापिम रापलपिएडी जा कर रीचा कराने का चामह किया। पुश्य भी वापिस सीटना मही चाहते थे। किन्तु रावसपिरही वालों के चरपिक चामह क कारण भावको भावना विचार बद्दसना प्रदा । चस्त्र भाव पापिस रामलपियडी गए भीर यहां विदायीकाल जी का रीचा भरयस्त समाराद्व पूर्वेच दी गद्र । मनि संप ह्या दिनों रापश्चिएकी में रह कर किर विहार के सम्बन्धान पर कमसर हुका। पाव साहनप्राप्त की न मामानवाम धम मचार करते हुए मुमस्मानी चादि म मांसा द्वार एकाठे हुए, हिमक चनाय देश में भी कहिमा माय की गेगा बहाते हुए, कलार, रीतास शकरात तथा ब्रह्माह में मर्म प्रकार करते हुए यजीराबार पचार । यहां धावको साहीर के भी गंध का पानुमान करने था निर्मातन निका । धावन करका

चार्याप्त चामा देगारा दनदे जिल्ला को स्थान का किला

प्रधानाषार्थं श्री सोइनहास्र जी

244

चम किये थे।

भव भाग वजीराबाद से विदार करके इमस्य पसत्य, स्वाव कोट जावके, उसके गुकरोग्ना तथा सेलेकाल में यम प्रधार करते हुए साहौर पथारे। इस प्रकार भाषका १८४६ का बातुर्मास बाहौर में हुआ।

पखाब मांव में आहीर मारन्य से ही बैन समाज का मधुक केन्द्र था। बैन मुनि सान्तिकंद बी ने समाठ अववर से बकरिए के अववर पर साहीर में ही दिया कोड बन्द करवाबा वा। काम्याय समय सुन्य भी ने भी माहीर में ही रह कर राजानी वृत्ते सीन्य' इस चाठ खहर के होटे से वाक्य के चाठ साक

पुस्प भी सोइनकाछ जी के बाहीर के बाहुर्मास में वर्म प्यान का खुब ठाठ रहा। इस चाहुर्मास में बाप बबनवदास मामक पक बेरागी को ब्राचाञ्चास करा रहे थे। बाहुर्मास की समाध्य पर खाखा दुनीचंद ने पूर्व भी सोइनबाल की से प्रान्ति सी

पूर्य भी के इस मार्चना को लोकार कर केने पर शीकां महोस्सन की उपारी की लाने जारी। इघर देनी होगा शीकां महोस्सन की उपारी कर रहें के चपर भर्नेत्रीही किहोदियों ने कहतें विचन बाकना कारक्य किया। किल्कु काला दुनीवेंब हतारा होने बाले स्वतिक नहीं थे। भागने किटी करिशनर से

"बैरागी अपनव्यक्तास को बीचा मेरे घर से बी जाने।"

इतार इस बाब ब्याव तहां थे। चारना बटटो ब्यारस्य स मिल कर विरोधियों का दुवक समस्य कर दिया चौर वीचा के जबूस की स्पीद्धित हे थी। एक स्वरूप शीचा महोरसव वर्ष पूम पाम से मनावा गया। वसमें वाहिर की बनता भी वही संस्था में चाई थी। शीचा का जबूस मकत मंत्रविकों के सार्य गर्या बर्यवन्द की का सम्पर्क

२६७

नगर के मुख्य मुख्य बाजारों और चौराहों से होकर निकसा और कही मी किमी प्रकार का विच्न नहीं हुछा।

कर सिया।

पृथ्य भी सोहतबाल भी महाराज झाहीर के बातुर्माम के बाद बड़ों से बिहार करके कमृतकर, बॅडियाला कपूरवला बालम्बर देशियारपुर, फाबादा बंगा सैजी नवाराहर, राही

जातम्बर देशियारपुर, फानादा बंगा वैजो नजाराहर. राहीं बजाचोर रोपड़ तबा नातागढ़ में पर्म प्रकार करते हुए दुवारा फिर रीपड़ काय: फिर बार बहा से चक्र कर माजीबाड़ा समराजा तथा कहा की बनता को घर्म सहिरा बते हुए कुपियाना पपारे। वहां काकर कापने पूम्य भी मोजीराम की महाराज के दुर्शन किये!

क्षुपियाना में ब्रायको समाचार मिझा कि पारमाराश की संवेगी ने पित्रयानन्त्र सुरि नाम से पंजाब के मूर्ति पृत्रक विनयों में दिर कपना संगठन घष्ट्या कर किया है। वसका संवय (१८०० का चहुमांस माकरकोटका में होने का निरम्ब प्रदेश की बित्र पारसम में जब तक पुरुष भी धमार्थित की महाराज श्रीविद रहे भारमाराम की की कुछ भी नहीं बसने पाई। किन्तु बनके सर्गावास के परचार वन्त्रोंने सपन संगठन को दह बमा बिया। मान्नेरकाटका के स्थानकथाती भाइयों को बन सपन यहां

साक्षरकारहा के स्थानक्यासी साइया का बन स्थान यहां सारमायम बी को साहुसीय का समाचार मिला नो यह बहुत प्रवार । अब यह साहुद्देक कर में पूर्य साचार भी मोतीराम बी महाराज यमा सुनि भी चोहनजाक जी महाराज की छेवा में सुप्रियाना जावर क्यान्तित हुए। व्यूप्ति कासे विनती की कि यह समान १९४० का सहुसीय मानेस्कारका में ही हुएँ। सावने परिसिश्ति पर विचार करके उनकी पिनती को स्थानर २६म प्रभानाचार्य श्री सोव्हनकाश ची

चाव चाप लुधियाना से विद्यार करके गूबरवाल रासकोट. बरमाला सनाम तथा संगहर में धर्मप्रवार करते हुए मालेरकोटखा की चोर वसे।

इस बीच में चाप रामपुर के माहनों की बिनती पूर्व करने के दिये रामपुर भी पचारे यहां रहनचन्द्र नामक एक बेरागी हीचा केमा चाहता वा, यह महामाय जिल्ला काहीर के भगियारण नगर के जैन कोतकाल से पून्य सोहनजाल को महाराज ने कनको भुनि करपचन्द्र जी से हीचा विका कर करों चार्षिक चर्चालाई की पत्रकी भी ही।

इस प्रकार दीवा देकर काप माखेरकोटला प्रवारे। चारमाराम बी की क्पल्मित के कारण माग्रेरकोटका के इस चाहुर्मास को बीज संघर्ष का समस्त्र का रहा था। सुनि सोदनकाल जी के साथ इस चातुर्मास में मुनि विकासराय बी महाराज स्वयं चाचार्य सहाराज पृथ्य मोतीराम जी सहाराज मुमि उत्यक्षक की महाराज देवा नवदी दिव मुमि भी क्षरमण्डाम जी थे। भागका बातुर्मास खुव बुमधाम से हुआ। स्थानक्यावी वधा संबंगी होमों ही पक अपने २ सिद्धान्तों का का प्रचार सुब कर रहे थे बानेक बार शालार्थ का प्रसंग भी उपस्पित हुन्या । किन्तु भी विजयानचन्द जी के शास्त्राय के सिमे तमार न होने से प्रत्यक्त संगर्स न हो सका। किन्तु प्रस्पक संपथ म होने पर भी परोच्च संवर्ष हैनिक हुमा करता वा! भावकों के द्वारा शास्त्रवर्षाएं वस्ती रहती थी। एक से एक नहरूर पुक्तिमें के मात्र निकार जाते तथा दिश्त मिन्स किये जाया करते वे सुनि भी सीइनलाल की के साम सान सुनि बर्यपन्द शी भी इस शास्त्रवर्षी में भाग किया करते थे। सुनि रह्यवन्द के सबया नवीन युक्तियाह एवं शास्त्रज्ञाम की देख

गणि स्वयंचन्द्र जी का सम्पर्क कर पूरव भी सोसीराम की महाराज तमा मुनि भी सोहनकाल

सी महाराज चन्वन्त प्रसम् होते थे। इस शास्त्रपर्भा चादि का 'बहुत बुद्ध उत्तरदायिश मुनि उदयर्थंद जी ने ही से रकता था। पड़ां गयेशीलांक नामक एक संत्रेगी ने संबंधियत को छोड़ कर पुरुष महाराज भोतीराम खी की शरख की। मान्नेरकोटका पातुर्मास के समय कापने एक गुमक्रमान की भी सम्यक्त घारण कराया जिसका पर्णन कारी किया कायेगा।

मानेरकोटलाका चातुर्मास समाप्त होने पर भी विजयानन्त्र सरि (मा माराम) जी ने लिपधाना भौर जालन्पर होते हुए होतियारपर विश्ले के कान्तगत मियानी है हा चरमह भेयापर चादि सेत्रों की चीर विदार किया। यह सभी चेत्र स्थानस्थासी में जिन्हें चारमाराम श्री चपने प्रमाद में काना चाहते थे। पनके साथ पत्रीम संबंगी साध्यों का परा वस या ।

बात्माराम जी के इस पिद्वार के सम्बन्ध में स्थानकथासी

सुनि संघ में भी विचार विमश किया गया। सुनि उद्ययंद जी महाराज ने मनि साहभलात जी से प्राथमा की 'मुक्ते बनका मुकायला करने के लिय क्यर जान की चतुमति ही काये। धापन बहुत हुछ कार्य दिया है। धावकी पार यह संबा मुक्ते ही जाने।

पुरुष भी साहनकाल की महाराज साक्षरकोटका क पानुसास धापनी वक पुद्धिका समस्तार दरर शुक्र थ । सदएक सुनि उरवर्षर की की धनमतापूषक काला द ही गई। मुनि उन्वर्षर

अपने प्रमात्र शिष्य हरमशुहान को सेवर गहूब अपनी विजय यात्रा क पय पर बस पर । काम्माधम की वहां भी जात अनि

प्रधासायार्व भी सोइमबाट गी

जनता के इर्प में शुक्षा देते । आपके प्रपदेश के कारण भुराधिपंद नामक पक्त संबेगी संबेगधत की त्यांग कर गर्छ। विष्टेरक् भी गरापविराय भी के पास रायकोट पहुँचा। भन भी क्रमेक व्यक्तियों ने इस समय संवेगी मह को बीका।

च्द्रपर्वद वहीं पहुँच बादे और सरुचे जैन वर्त का जब वीव

## ३४

## युवराज पद

नागेस विसा न इ ति चरसगुणा

एसराज्यसन स्त्र अस्यसन २८ गाया ३० वान के दिना जीवन से नारित के गुर्चों की साध्य नहीं हो सबसी।

पूर्व भी मोतीराम श्री महाराज इस समय पर्याज सूद्ध हो कुड़े में कीर वह यह भोच रहे में डि मंप की स्पन्नसा के कार्य डो दिम प्रकार काराय जाते । इंद्र इद सुनियों का यह भी बहुता या डि भ्याने कार्य में महायता सुनि सोस्कात गी से सें चीर इसके लिये जनको सुपराब यह व हैं। यह सारे पिचार संघ में चह हहू भ हिन्दु बनका चालिस रूप देन में धनेक करिताहरी थी।

काठनारा वा ।

मुनि भी मोर्नहात जी महाराज कपने संपन् १२५७ के

मानेरहोटसा के पानुसात के बाद पही से विदार करके लागा
विद्याला राजपुरा कावाला कराता सलाया गया गहीय में सम पवार करते हुए पहां ने लोट कर दरावणी की चीर यस मार्ग करता हुए पहां ने लोट कर दरावणी की चीर यस। तिर कायन लारक कुराती शाव वेशे लागान में मवार करक रायद दुवारा चार यहां से चाय बसावीर, अजी होरियाएएं, जातीयर तथा अदियामा की जनता का यस पदार कर क्यून्यस्थायणे चम्द्रसर वाले जापसे चातुर्मास के लिये बहुत समय से विनती कर रहे जे । चत्रपत जापने चापना संवत् ११४० क चातुर्मास चम्द्रसर में ही किया । इस समय संवती जास्मापम जी भी चम्द्रसर में ही है । किम्मुप्य भी के बार-बार सारता का संदेश मेनन पर भी चम्द्रस्पाय की को चापका सामना करने का साहस नहीं हुचा। ही भी इस समय दोनों चोर से कई एक विहापन निक्से । जब जब मुन्न भी सोहनताह की चर्चा के जिये तथार हुए ही चास्माराम की चयुत्तर है जार वह है

मृति भी सोइनकाल भी महाराज कश्वसर से दिहार करके बेडियाला जार्सपर, फावाड़ा और संगा में भने स्वार करते हुए सेकों (पसरोवाकी) पद्यारे । यहां जापम संवेशियों को फिर पराजित किया ।

थाप बीजों से निहार करके होशियारपुर थाए तो वहां भी भाषसे मरतोत्तर हुए किन्दु धारमाराम जी सुनों से मूर्ति पुर्वत सिद्ध मही कर सके। इस समय होशिवारपुर में जावा वृदेशन बी लाखा जीक्समाब तथा क्ष्याराम भी जीवरी प्रसिद्ध संवेगी से। जब बन्होंने देखा कि भी भारमाराम जी महिमा पूजन के सूर्वों कर। सिद्ध नहीं कर सके तो बन्होंने इस विश्वय का अति भी सोहरासाल जी महाराज के साव बन्होंने तपागब्ब का सनते ही सम्बन्ध पारण किया। अब बन्होंने तपागब्ब का सूर्वों के सिद्ध बात कर लगा विया।

अस्त - रचक मान कर त्याम ह्या । होशियारपुर में ही भाषने ज्ञाय कृष्ण पश्चमी को अध्वत्वर पिवासी कोसवाल केन भी विनयक्त तो तथक वैदानी के शौषा थी। वसके साथ आपने कर्मचन्त्र की रोहबंगी तथा क्रिम्यक्त भी की साथा क्रम्मीदेवी को सी दीकायी। 'श्चाप'

243 मुक्सन पर दीविषारपुर से विदार करके टावा मकेदिया में घर्म प्रवार

होशियारपर का भी संघ आपसे बहुत समय से अपने पहाँ भातुर्मास करने की मिनती कर रहा था। अब कापने इस बार प्रतथी बिलती को स्पीकार कर सं० १६४६ का अपना पातुमीस दोशियारपर में किया ।

इस पातुर्मास के बाद जाप होशियारपुर से विदार कर बैबी पहाचीर रोपड बाम्बाला स्पाइबाद करनाल भानेसर,

परके फिर मापिस होतियारपर काए।

भोखक, सनाम बरनामा तथा रायकोट में धर्म प्रभार करते इद गुकरपाख प्रयोरे । यहाँ चापको माझेरकोटला के भी संघ की भोर से बादमांस का निमंत्रक मिला, विसकी आपने स्वीकार कर सिका। मस्तु मापने संवत् १६१० का भपना भारतमीस मानेर

धोटला में किया। मासेरकोटला के चातुर्मास के बाद आप वहां से विद्वार करके रामधोट अगरावाँ महिंदा रामामंद्री सिरसा दिसार

तवा सोड़ी में बम प्रवार करते हुए डांसी पपारे । यहां के बी संप में आपसे कत्यविक आग्रह पूर्वक यहां बातुर्मास करने का निमंत्रस दिया। आप उस निमंत्रस को स्वीकार कर सहा से विदार कर गय और तुस्साम विदायी मिहतादा तथा रितया में धम प्रचार करते हुए हांची प्रधारे।

## तेस पविषों से शास्त्रार्थ

इस मकार आपने अपना संबद् १६४१ का चातुर्मास हांसी में किया। इत दिनों वहां शैन रवेशान्वर हेरा पंथी शायकों का मी बाहर्मास या बिनमें सुपि माणिकबन्द की प्रमुख थे ।

प्रयानाचार्य श्री सहत्रवाह वे

इन दोनों का होसी में एक साथ बातुमीस होने से होने कार से कपना अपना प्रकार किया आने शगा। ग्रुनि में धोइनलास जी महाराज के साब <u>म</u>नि श्री साक्षत्रंद नी महाराष भी थे।

\*\*\*

इस समय स्थानकवासी शहरूकों में क्लर प्रदेश क्रांत्स निवासी साला धर्मडीलास जी होसी आए हुए थे। तेरापें गृहस्यों में बीकानेर राज्य के नगर सरदार शहर के सेंडिया सोग भार से। दोनों पण को सोर से वर्षात विकापन निकने

के बाद भागस में यह वर्षा बड़ी कि होगों सम्बद्धाय के साई बापस में शास्त्रार्व करें। शास्त्राव के निवम तब होने के अपरांत क्रीवका तका सरकार शहर के होतों भहरतों से शामित रका का उत्तरवायित्व बानों कोट से कपने बापन उपर सं स्थि।

बास्तु एक भव्य पंदाख में मुनि भी साहनताल जी महारा<sup>ड</sup> वया वेरापंची सामु माजिक्यन्य भी में निम्न प्रामीचर के हर में चर्चा बार्वा हुई।

मुनि सोइनकाक की-भागक भनुकरक विषयक सिका<sup>न्त</sup> शास्त्रामुसार नहीं है। मनि साधिकचन्द्र--वह किस प्रकार ?

मनि सोहमकाब-भाषका बहुता है कि

१-वाहे में सती हुई बात से बलने बाली गठकों को बचाने बासा क्यान्त पापी है।

°-ऊंचे मकाम से गिरते हुए बाइक को क्यामा क्याम्य पाप है।

१-यहि कोई बनावें पुरुष किसी दपस्ती साधु को चौसी संगा कर सारता बाहता है उसके बचाने बाह्य क्कान पापी है। पुनराज पह १७४ ४-मार्ग में पढ़े हुए बासक को-पत्ने ही वह गाड़ी कावना

४-मार्ग में पड़े हुव बाइक की-मझ ही वह गाड़ी करवा मोटर के नीचे इब कर मरने वाला हो--वचाने वाला पकान्य पापी है।

४-यदि क्लाई फिसी गाय या बकरी को काट रहा हो ठों बसको बचाने बाला पकान्त पापी है। ६-यदि किसी के पैर के भीचे कोई जीव कासावपानी से

न्नागया वो बता कर सायपान करने बाला एकान्व पायी है। ७-वेरा पंजी सामु के सर्विरिक किसी कान्य सामु कुपात्र को साहार पायी हेना एकान्व पाय है।

य-हेरा पंथी सायु के काविरिक किसी कार्य को बान देना गांस काना महिरा पीना ठया बेरबा गमन करना इन सब में समान पाप है।

६-पुत्र व्यपने माठा-पिठा की तका स्त्री व्यपने पविकी सेवा करे दो इसमें एकान्त पाप है।

१०-पदि किसी के पर मैं चाग सग बावे वो बसमें से बखते हुए स्त्री बचों चाति को बचाना एकान्त पाप है। अति साध्यक्षण्य-चापके पास इस बात का क्या प्रसास

श्वात साधिक नव-स्थापक वास इस बात का क्या स्थाय है कि सेस पंची इन बार्ची की मामसे हैं। सुनि कोहनुस्ताब-इस विषय में कापके प्रयुप्त कावार्च

सुनि सोइनसास—इस विषय में आपके प्रयम आवार्ष भीकम जी ने निम्न विकित समुक्त्या दाक दिली है। "कोई काम स जनकाने कार क्यांगी

"कोई साथ स् वतकाने काढ़ वचायो बढे दूस पड़वाने बचायो बढे ठालाव में दूबवा ने बाहर काड़े प्रधानाचाय भी सोइनझाह में

₹७६

बके इंचा था पहता ने मान्न कियो ताबा को वपकार संसार तहीं है संसार तहीं उपकार करें छूं तिस क निरुवय ही संसार अये ते आस । हाल ११ एम २२

"गृहस्वरे लागी झायो घर बारे निकलिया मृह्याओ। वलता जीव विल पिस बोसे मामु जाय क्रियाइ न कोले॥" बाल २ प्रतः

"गृहस्य भूको उज्ञाह यत में अकी से बल उजह बावें। विद्यु ने मार्ग प्रवासने पर पहुंचावें सल यको हुनो हो कोयें वैठाये को स्पन्नार अभी हो।" ! " हाल ११ प्राप्त स्टे

"सामु भी चनरो कुपात्र हो। भिम विश्वसम पूछ पर

सुनि सायिष्डणन्---बाह यह बात जापने रिक्न कही। स्थानक्वामी तथा वेरहपंथी वन्ही वन्हीस सुनों को सानवे हैं। स्थारा इस विषय में को इख्य भी सिद्धान्त है। यह सब क्यागर्वी के चहुकत है।

मुनि साइनझाल-नदी भाषका सिद्धान्त झाममों के भतु कुल नदी है।

सुनि माणिकवस्य-इसका कोई प्रमाण बाप दे सकते हैं? सुनि सोदमसाल-प्रमास एक मही अनेक दिये बार्वेगे!

भाप ठायांग सूत्र के चतुर्य ठाये को कोल कर देखिये। इसमें भापको निन्नतिकिष्ठ वाक्य मिक्रेगा—

Jue

एने भाषाभाषापाए नो पराश्चक्रपाए एने पराराक्ष्याण की भाषासक्ष्याण।

ण्ये भाषायाकंपाए वि प्रायुक्तवाण वि,

एने नी भाषाग्रहपाए नी पराग्रहपाए ॥ ँडा**णांग सत्रं अ**सर्य ठाळ

द्यापान सहाबीर स्वामी में इस बापन में चार सकार के समध्य बतबाय है। एक सब्दर्भ येथे होते हैं का घरणी बलुईया हो बरते हैं किन्तु इसरों की चनुकंश नहीं करते । इसमें प्राप्तेण पुत्र जिल्काणी भावची क्या विश्वी स्वत्विषी को गिषा आता है।

दक ऐसे हाते हैं को सवनी सनुर्वण यो नहीं करते. किन्तु हमरे की कवारेना शहरत करते हैं। इसमें अनवाद तीर्यंतर बचा येनारड चैने सहाब परमाची सुनियों को पिना बाला है। कड केंद्रे डोडे हैं को सबसी तथा दानों की ही सनुसंगा करत हैं।

इसमें स्थाविर कस्ती सुविधी की विवा बाता है। बक्र देन होते हैं को घरबी ना नर्सा किनी की भी धनुकता करी

करते । इसमें बामध्य माथियों का प्रमावेश किया माला है ।

इस बीमगी से यही सिद्ध होता है कि जिस सारमा में चनकृत्वा मही है यह कभी भी चारम कृत्याण मही कर

सबता । प्रति मासिकवम्द-न्हा इस चाक्व के चनुमार इसका प्रचम बाटि के प्रत्येक पुत्रों तथा जिन कम्पी मापुच्यों में गिना जा

स्थाना है ।

प्रधासानाये भी सोब्तकास नी

१७८

सुनि सोदनसास—समर्गे क्यों आएको हो न्हिरी व्यक्तियों में गिना बाता चाहिये। क्योंकि न हो आप सोग जिन करी हैं और न मन्येक पुदा हैं।

मुनि सोइनबाद भी के वह राज्य कहते ही उपस्थित करवा यक इस दाखी पीट कर हूंच पड़ि। इस पर सरवार रहर के सेठिया तथा पंथी आवक क्रमम करते तमे फिल्मु लाखा पसम्बी सरवाने साहस से काम केटर साहित कर हो। तब मुनि साहस ने साहस से बलित हो कर मध्ये को हो। तब मुनि बाल बात में सिजय प्राप्त कर कामी महास पर काय।

श्रुपि भी खोदमबास जी में दांती के चातुर्मास के बाद वर्ष से विदार करके विदायी रोवतक, काम्द्री किन क्यूब बनोरा मिठमबा दुदाया भीषाक, धनाम, संगरूर, बूरी हवा मानेर मेंद्र में पर्य प्रचार करते हुए श्रुपिकाने चा कर पूथ भी मोतीराम की महाराज की खेना में संबद्ध १८११ के कान्य में बपिशत हुए। कन्द्री दिनों काएने क्यानीर मिका गुरदास पुर निवासी भी वर्मात्रण बेरगी को दीचा देकर कर्मे सुनि बी विदार की का मिरम्य बनाय।

बह रीके दिक्षा का चुका है कि पूरण की मीराराम की महाराज बहुत समय के घरने कार्य को हक्या करने के सम्बन्ध में निवार कर रहे थे। चनके दिंह में सारे दंध में मुति होहन-बाल की विद्याता माच्या रीकी उपरावर्ष राजा संस्टन ग्राणि बालि गुर्वों में संग की राजा करने पोम्म थे। चरश्य च्यापने बह सिरवप कर बिजा था कि बावधी वार मेंट होने पर मुनि सीहरुक्कल की को दुषाचार्य पर है दिया जारे। दिगम्बर सम्प्रदायमें इतवारों ब्रमुयोगों में से गरिवास्त्रियों को करवालुयोग तथा कड़ालुयोग को प्रवसालुयोग भी का आता है, इमारे इस्थालुयोग वरिशालुयोग तथा कमलुयोग के साहित्य बरवायिक निकसित होने पर भी गरिवालुयोग का स्मारा साहित्य बहुत कम है। यह इतना कम है कि वहब होने के बराबर है जिससे सालु होगों को कर पायन में कठिनाई होती है।

पथापि गयिवानुयोग के मुख सिद्धांतों, का बयान हमारे सूत्र मुख्यों में पर्याप्त किया गया है किन्तु यह हवना कठिन है कि भनेक साधुकों की समग्र में नहीं भावा। फिर महस्त हो बसको किस मकार समन्द्र सकते हैं। इसी खिणे उस पर न्यव शारिक रहि से म्यान नहीं विया साता और न उस के स<u>न</u>सार शास्त्रीय पेसे यह भैन विविधन ही बनाए आवे हैं। इसी कारण इमारे क्रनेक पर्वदिन काज भगवान की बाह्यानसार नहीं निरिषत किये जाते. भगवान न स्पष्ट सबसे इसकी मिच्यात कहा है। इस भाव कब के प चौगी को सिध्यारक मानते हुए भी रुखी का बाखम्बन क्षेत्रे हैं ब्हीर बन्हीं के बानसार अपने विभियत बनाये हैं और बन का नाम जैन विधियत रक्ष बेवे हैं। किर प्रसमें से प्रचारम्यमा सूत्र के नाम से बादकस्पण्यो त्रयोदशी विधि को पटावे हैं। इसका ग्रेप सब दिसाब मिस्वाल मत के बाधार पर सगाया जाता है। इस प्रकार इस दोनों प्रदातियों को मिळा कर 'काचा वीवर काचा बटेर' बाडी ब्यायत को परिवार्य करते हैं।

बाज सरकार के राज में सब का बपन बपने पम शास्त्रों के ब्युतुसार बाचरण फूले की सुविधा माध्य है तो इस मी भपने पर्वो का निरुषय अपने शास्त्रों के बनुसार करके मगवान भी भाषानुसार भारापक क्यों म करें।

इस विषय में भड़ां निषेत्न करने से पूत पूरव भी मोतीराम बी महाराज की काकालसार कार्यो गमती ही की सहमति से मुनिसंबद्ध इस विशय पर भापस में परामरी करके यह निरुपय कर नुका है कि आगे के खिये शुनि औपन्य की द्वारा बनाए इप विधिपत्र के अनुसार विधियां पर के दिन वया चातुर्मास चाहि के दिनों का निरंपय किया आहे. चतपब माथी पाहमीस

बैन शास्त्रों के चतुसार ही होगा। 'बापको यह स्मरण रक्षना शहिये कि जैन शास्त्रों के चनुसार बातुर्मास बार मास का ही होता है अधिक का नहीं होता कारख कि वर्ष में वो मास वह बाने के कारण दो दो

नार जाते हैं पर जापाइ और पीप यह हो मास ही होते हैं बो बातुर्मीत में नहीं जाते। इस किये जैन सामुखी का बाहु मीस सदा ही चार मास हा होता है।" मनि भी संबादान की के इस कथन के बाद प आर्थन वे सम्बन्ध में मुक्त दृष्टि से वह विश्वार किया गया दी वस में क्यनेक ब्रहियां दिलकाई दी। भुनि भी यन्द का बनाया हुन

विविषय भी बृहि रहित सिद्ध नहीं हो सका। मतएव इस विचार विमर्श के परचात् पूच्य भी मोदीराम बी महारार <u>- 1</u>

तबीत जैन पद्भांग तयार इस्ते का विषय मुसाधर्य मुनि हं सोदनसास को सींप दिया जाने । अव्होंने जैन क्योरिप तय श्रीकिक स्पोतित दोमी का ही-तुसमालाक कम्पयन किया है ससा बनको यह काम दिया गावे कि वह जैन शास्त्रों व चनुसार इस विषय पर विचार करके नदा पञ्चांग बनावे। वर्ष बनका कृताया हुचा पञ्चांग तयार हो जाने तो तमी पर्वे तथा चातुर्मास के दिन क्षेत्र पञ्चांग के चनुसार मनाय जावा करें।?

चात्यार्थ महाराज के इस फजन के बररान्त सभी संघ ने सर्वेसन्यादि से नवील जैन पद्मांग बनाने का कर्य पुनात्यार्थ जी सोहमकाज जी महाराज के सुपूर्व कर दिया।

युवाचार्य भी सोहतसास जी महाराज भी इस कार्य का

कपने दित पर केकर इस में पूर्ण शाली से का गय इन्होंने इस विषय की शालानुसार करवापिक बाननीन करके इस विषय में जैन शालों द्वारा कर्नेन मन्यों होनों का फिर काव्ययन विमा । ध्यन में इस्ती बहुत कहापोह के बाद पाड़िये तांव करे का और फिर क्से बहा कर मेंतीस वर्ष का पत्नांग काचाप। इन्होंन यक पेसे निवस का साविष्कार क्रिया कि प्रस तिवस की महायवा से कुत होड़े परिवर्तन के साव प्रसेक पैंसीस पैंसीस वर्ष का पंचार कन जाता था। इस प्रकार कर्न्होंने कीने हुए २४०० वर्षों के साविरिक पत्ना कारे के रोप साड़े सकरद सहस्त वर्ष का पूरा पत्नांग तैयार कर दिया इस लक्षाग से कुत्र निवस साथारण से जिनके समुसार पत्ना ग बनता या चौर इस तिवस विशोव से जिनके स्मासार पत्ना ग वनता या चौर इस तिवस विशोव से जिनका स्थान प्रसेक पेंडीस सर्थका पत्ना

# **३**५

# मुसलमान को सम्यक्त भारण कराना

कम्मणा र्यमणो होइ, कम्मुला होइ स्विषयो ! बहसी कम्मुला होइ, सुदो हवइ कम्मुला ॥ बत्तराम्ययन, कम्पणन २४, गाथा ३३ ।

मनुष्य कर्म थे ही बाह्य होता है, क्ष्में थे ही पश्चित होता है कर्म थे ही पैरव होता है और चरने क्ष्मि हुए कर्नों थे ही ग्रह होता है।

यह पीड़े जिला जा जुड़ा है कि पुतालार्य भी सोहतसास बी ते धापना १६४० का पातुर्वास माखेर कोटला में किया था। कारत कि कारमाराम भी संपीर का पातुर्वास भी माझेर फोडला में ही किया बाता निरिष्य हो गया था। कियु कार्यत कारते पर भी से खाया।

चारमाराम जी के इस माबेर कोटबा चातुर्मास क कारम जैन पर्म के सम्बन्ध में वहां एक करबेकनीय पटना हो गई।

इस्ताम ने वापने जन्मकास से ही वापने को एक प्रशासक धर्म माना है। वह वापने पंग का वानक प्रकार से प्रशास कर

प्रभासाचाय भी संबनवाद मी नए नए स्थित्यों को मुसक्षमान बना कर अपनी गतिरीक्षण

का परिचय देवे रहते हैं, जबकि जैनी स्रोग नए अ्यक्तियों के अपने वर्म में दीकित करते, में पत्साह न रखते हुए इस बात अ परिचय देते हैं कि जैन प्रमें एक गतिहीन वर्ग है। यह बात दिगम्बर बैनियों दवा संबेगियों पर पूछ्तया छागू होती है। किन्तु स्थानकवासियों पर चांशिक रूप में खागू होती हैं।

4 EX

वर्न दिनों माखेर कोटखा में नाहिर से आप <u>इप</u> एक मौडवी भवाउरखाइ भपने को इस्ताम का वड़ा मारी प्रचारक मानवे थे। उन्होंने अपने धर्म शाओं को यह विज्ञकाने के लिये कि जैन यस एक ईरमर विरोधी यस है—बाह्माराम की के पास बाहर

इस्त्र बार्वासाप किया। मौत्रवी ने कारमाराम जी से जाकर प्रश्त किया मौस्रवी--क्या चाप श्रुप्त को मानते हैं !

भारमाराम जी--- भूदा कोई नहीं है, वह केवस मुक्तें स भ्रम है।

मौसवी चवाउरसम्ब के साथ चस्य भी कई <u>म</u>सक्रमान है। भारमाराम जी के इस क्लर को <u>स</u>न कर यह खोग एक दम वासी वजा कर वठ आहे हुए। बाहिर सहक पर बाने वर सवारस्थार ने सपने माधियों से स्था

"बुका भापन् ! मैं ने फैसी बहरी बनके सुक्ष से कद्वन्। खिया कि सुदा कोई चीम नहीं है। मखा बढायों वो कर बनियाँ से पड़ा दूसरा कीन काकिर हो सकता है? सनते हैं वहां बीनवीं के एक चौर सीहर मिन सोहमखाख ने भी बीमासा

किया है। पक्को बनके रंग बंग भी देखें। पक्कीनन सुरा की इस्ती से वह भी इंबार करेंगे।'

रुपामय में भाने पर मौसनी भवाउनका ने मुवाचाय

महाराज से भी बही प्रश्न किया-चताबल्ला-क्या चाप हुदा का मानते हैं ?

मस्त्रमात को सम्बद्धत शरम करामा

युवाचार्य शी- खुदा गांव सिद्ध परमास्मा तथा देशवर वह सब एक दूसरे का कर्य ही बदकारे हैं। वास्तव में पनमें कोई कन्तर नहीं है। जिसको युस्त्यमान सुदा कहते हैं उसी को सनातनी हिन्दू रेश्वर बहुते हैं, ईसाई इसी को गाड बहुते हैं भीर जैनी भी इसी को सिद्ध कहते हैं। किन्तु जैनी सोग इस बात को नहीं सामते कि उसकी संजी के बिना पत्ता तक नहीं हिसता ।"

भवारका<del> - क्यों</del> इस बाव को मानने से क्या नुकसान है ? युवानायें बी—इसको सानने का कर्य यह हुका कि संसार के बहां सब कक्के काम सुदा की मर्की से होतें हैं। यहां चोटी म्यभिचार इत्या चीर बाबारी जुवा लेखना चादि सब मरे कार्य मो बसी की सर्जी से होते हैं। पवि आप इंस्वर की सर्जी चक्ये और गरे होनों कामों में मानोगे वो चाप यह नहीं कह सकते कि बायुक व्यक्ति को पुरे काम का तुरा फल मिला। दूसरे राज्यों में इस सिद्धान्त को मानने से ईरपर औक इस मकार का बन जाता है कि

'पोर से तो कहे पोरी कर और साथ से कहे कि जागते रहना।" वर्षात् इस सिद्धान्त को मानने से ईरवर कास्यन्त कपटी तथा भोकेवाज सिद्ध दोता है। दूसरे शब्दों में ईरवर को काप संसार के कमों का कर्ता मान कर गासी दसे हैं।

प्रधानाचार्य भी साहनकाक जी

२⊏६

सक्ता है ?

चनाउझा—स्वामी जी। चापने चाज मेरी चांकें कोस ही। पर्म के असकी वस्त को मैं जब समस्त हूं। वब वो महास्व इंस्वर को दुनियां का बनाने बाजा भी नहीं मानमा बाहिये हैं सुबाबार्व जी—जैन पर्म इंस्वर को सहिक्तों नहीं मानवा।

हमको सिद्धान्त है कि संसार के बनाने या हमको नष्ट करने से ऐरवर का कोई सन्तर्भ नहीं । इरवर तो जासा की सबसे क्रेपी भवस्था का नाम है भीर मस्त्रक व्यक्ति वस्त्र करके इस हमें वह पहुँच सकता है ।

चवारहा--क्या महाराज! में भी सुदा के दर्वे वक प्रदूर

युवावार्वे जी-निरवय से।

चवाबद्धा—बद्द किस प्रकार । यदाचार्य शी—सायको प्रथम शावक के बारह जयों की

भारत करना चादिये। यह बारह इत भी चकेंग्रे चाहिया में हैं। या जाते हैं। इसके बाद स्वाचार्य महाराज ने मौतवी चतावस्ता के

सामने बावक के बारहीं क्रोंका किरार पूर्वक व्याक्याव किया ! करको सन कर मीळकी बोधा

बनका सुन कर मावको कोका स्रवास्का—महाराज ! मैं वो साम समस्म कि संसार में पदि कोई पर्मे हैं ता बैन पर्म है। मेरा सहोसाम्य है कि मैं सापके पास आया। सारसाराम्बी संवेगी के बाद सापके पास

जापके पास जाया। धारमारामधी संदेगी के बाद आपके पास तो मैं इस जामा से धाया वा कि जाएको बहुत मुकारिसे में इस दुगा। किन्तु आप तो बहुत त करके दिख पर अधिकार करते हैं। अध्या अब सावक के बारह तत दे बर बाय सुखे मी जयमा सिष्य बना सें। मसक्रमान का सन्यक्त धारक करामा

भवातरबा— में भी महाराज के नरखों की साक्षीपूर्वक यह मिठा करता हूं कि में सवहदेव कहण्य ववा सिद्ध के भविरिष्ठ सम्य किसी को देव म मानुंगा। बैन पर्म के भविरिष्ठ किसी सम्य पर्म को वर्म म मानुंगा और मगवान महाचीर की बाखी के सहाया किसी सम्य शास्त्र की म मानता हुआ मावक के बाह्य की का सहा गाइन करोंगा।

मीखबी सवाबक्का के यह राष्ट्र कहते ही सारी वपस्थित जनता एक साथ जोर से बोस कटी

भगवान् सद्दावीर स्वामी की जय ।" "पम्य भी भाषार्य मोतीराम जी की कय ।"

भूत्य का आयाप मादाराम जा का कप । "भूवाचार्य की सोहमहाह की की अय ।

इसके परचात् मौखनी चटाउन्छा ने पुषाचार्य मृति मौ सोहनकास भी के साथ कपनी इस मेंट के निषय में कई वर्ष् समाचार पत्रों में क्षेत्र सिको।

सुवाचार्य श्री के सुधियाना निषास के सबसर पर ही समित्रतम तथा पुरुषोच्या विश्वन नामक हो स्वेती शापु भी दुवाचार्य महाराज के पास साथ ( कहींने प्रशोचर के क्यांत संबंधि स्थित्राच का परिस्थान कर दुवाचाय महाराज के क्यांत में निष्ठे विरे से प्रवेताच्यर क्यांनक्यासी सिद्धान्य के समुसार में निष्ठे विरोध प्रवेताच्यर क्यांनक्यासी सिद्धान्य के समुसार

में नये विरे से रचेवास्तर आनक्यासी सिद्धान्य के चतुगार रोषा की। इस प्रकार सुवाचार्य महाराज ने तुसियाना के सपने

इस प्रकार सुवाचार्य महाराज ने तुपियाना के व्यपने बाहुर्मास में पर्य का संस्थितिक प्रचार किया।

# ३६

ŧ

### धाचार्य पद

समयाप समको होइ, धमधेरेया बंमयो । नामेयाय मुसी होइ, तनेया होई धावसी ॥ बन्तराम्ययन सूत्र भ्रम्ययन २४ गाथा ३२

समया से समय बोवा है। अग्रावर्ष से माहत्व होता है। हान में मनि होता है करा वच से सरस्की बच जाता है।

युपाचार्य मुनि भी सोइनकाल की महाराज चातुर्मांत के परचात् सुपिपाने से विहार करके बांगर स्था लाइर देश में पम मचार करते हुए दिस्ती पपार । यहां जापने भावक से हुआ सूत्र भारता करी करार । यन दिनों दिस्ती में सूत्रों के विहान करते पूराप थे । चालका भी दिस्ती में भी मोइनजास जी पचीती सन के जानकार हैं।

पुरात्वाय की दिस्की से पिड़ार करके बड़ीत नामनीडी पीनोडी पेक्स कंपेका शीरदनाड़ा पानीपर करनाड़, कम्माडा रोपड़ नलाबीर तथा जैजो में प्रमानार करते हुव होतियारहर प्यार।

चापने संयत् १६४३ हा चातुर्मास होशियारपुर में किया। चातुर्मास के बाद चाप जासंबर कपूरवसा अहियासा सम्तरा नारोबाल तथा पसस्य में घम प्रधार करते हुए स्थालकोट प्यार ! स्थालकोट में ही आपने संवत्त १८४४ का ध्यपना पातुर्वास किया। पातुर्वास के बाद बाप वहां से विदार करके जनम् पस्तर गुजरानवाला आहोर, क्स्ट्र तथा पट्टी में यस प्रचार

**⊀**□

भाषाय पद

करते हुए बस्तुतसर प्रधार । यहां बापने बपना संवत् १६४४ का पातुर्मास किया । बस्तुतसर से विद्वार करके बाप जहिबाला; कपूरपता वासंपर फगवाड़ा संगा नवा शहर बलाबीर रोपड़ बारड वन्ह में पूर्म प्रचार करते हुए बस्चाड़े पनारे। यहां बाएने

प्रस्मुख कृषि प्रशासी संबंध (१८४ को तीन वैरागिमों को वीका थी जिनके नाम यह हैं— वीरबाज वीजतराम तका समकन्त्र।

बहां से विहार करके काप कगासा तथा मुखाना में

पम मचार करते हुए संबीस आव। यहां आपने चेत्र सुक्ता दिलीया संबत्त १९४६ को इन्यनकास जैन समझात लासक एक चेरानी को दीचा दी। आप संबीस से विदार करके उनाक्षा शाहाबाद सालसर बीद लगार करोड़ा टेडाल मोलक सनाम संस्कर क्या करी

बीद नग्रा बहोदा दुइस्ड मोखक, सनाम संगकर तथा पूरी में पमें प्रवार करत तुप नामा प्यारे। यहां बाप को परियाला के भी र्सच की बामसपूर्त विनती मान्य हुई। बाप कराके स्वीकार कर समाना होते तुप परियाला प्यारे। इस प्रकार बापका संस्तृ १८१६ का पशुमीस परियाला में हुआ। परियाला के पातुर्मास के बाद बाप नामा आलेस्केटला

परियाजा के पातुर्मीस के बाद काप नामा आहेरकोठहा प्रशासक दाव महोकी सुपियाना कड़ीर नकोइर रामकोठ मुखानपुर कीथी तथा क्यूरकड़ा में यस म्बार करते हुन आर्थपर पपारे। यहाँ पापने होशियापुर के भी संघ की

प्रचानाचार्य भी सोहतकाल जी कामहपूरा विनती का स्वीकार कर यहां भातुर्मास करने का

निरुपय किया । यहां से भाप पंता तथा जेजों होते हुए होशियास्पर पंचार । इस प्रकार भाषका १६४७ का चातुर्मास होशियास्पर

710

हुमा । इस बार होशियारपुर में संबंधी कास्माराम के शिष्ट बल्खन पित्रय का भी चातुर्मीस था। बल्लभ पिजय जी की सायु भमी कम थी। भतपन उन्होंने युवाचार श्री सोहमकास्त्री महा राज के साथ एक पढ़ीज से मध्यस्त्रता में अर्था की। यह वकीज रायबहादर कुन्तनखाल का बहनोई था । वक्षेत्र का नाम देनी

इपास जी था। वह जगद्रांमां के निवासी थे। वरसभ विजय जी को इस चर्चा में बरी दरह निरुत्तर होना पड़ा ।

मुवानार्य महाराज नाप्तुर्गास के बाद वडां से विदार करके

फाबाबा लियाना रायकोट कारावां भटिंका तथा बरनासा में भर्म प्रचार करते हुए सुनाम आए। यहां आपने किधोरीक्षात बैरागी को बीचा बेकर उसे भी विद्यारीकास की महाराज का शिष्य बनाया। यहां कापने मान्नेरकोटला के भी संघ की बिनदी को स्वाकार कर वड़ी चातुर्मास करने का निरूपय किया ।

यहा से विहार करके काप सगहर, भूरी मुखबडेबी मनुष्कराह तथा नामा में भर्म प्रचार करते हुए मालेरकोटका प्रचारे ।

इस प्रकार संबत १६४८ में आपने साम्रेरकोटला में जात-र्मास किया । माधेरकोटबा में कापके स्पाक्यानों की इतनी भूम मची कि सभी भर्मे बाखों पर उसकी प्रतिक्रिया हुई। बायब इस पादुर्मास में मौजवी भारास्का भी बायके वर्शन करने चाया। एक कसाई को सीक्षती चतावस्त्रा का चायकी

२६१

पंदना करना बहुत भुत खगा। धवने प्रथम वो स्वाउस्त्या को युवा कर मुमानाम महाराज की निम्दा करत हुए उस इस्ताम स मिनुत्व होकर सुरविद्य बन जाने पर बहुत कुछ कठार सम्ब कह, किन्तु जब स्वाउन्ह्या ने उसके युन्वियुक्त उत्तर दिया वा वह युवानाम महाराज के पास सारायों करन सामा। महाराज का उसके साथ निन्नविक्तित वावाबाय हुमा।

कसाइ--मैंने सुना है कि बेनी खान परमास्मा का साप्टकता नहीं मानते।

- भुवाचाय—दायइ ठीक दें।

माचार्य पर

**क्साइ—ता सृष्ठि को किसन बनाया ?** 

सुवानार्ये — सृष्टि को किसी नं भी नहीं यनाया। यह मनाहि काल स हती प्रधार वही बाती है। कभी कभी काल कम स किसी काल मन से किसी काल में स्वयं काय भयंकर यिनारा हा जाता है से कहानी लोग हो मल्य तथा यहां किर तीनों की उत्पत्ति का सृष्टि को कराति कहते हैं। किन्तु वास्तव में यह विश्व हतना बड़ा वहां किर तीनों की उत्पत्ति का सृष्टि को कराति कहते हैं। किन्तु वास्तव में यह विश्व हतना बड़ा वहां निर्माण माना पर हतना बड़ा वहां किर हरे वह के साथ से इस मा महस्य नहीं दिया मा सकता। किर हरे वह के साथ सा सहस्य महाना ता हरकर का क्यों किराका मानागे हैं किर वसका कर्ता किराका मानोगे। इस प्रकार कानक्सा दाय का अभिगा। किर हरवर को स्विच्कर्या मानकर बाय असका गाली भी वह ही।

कसाइ—यह फिस प्रकार ? युवाचाय जी—यात यह व

युवाचाय जी-यात यह है कि तुम्हार मठानुसार इरवर पार्चा तथा धमारमा सभी का बनाता है। चार उटाइगीरां तुष्यों स्पक्षियारियों और हाकुमों का भी वही बनाता है।

मञानाचार्य श्री स्मे(नाम

936

तम यह स्पयं ही इन सब को बनाता है ते इन्हें हैं कुर काम का वंब देने का उसको क्या अधिकार है। हर है तो यह बनक साथ घोलोबाओं करता है।

भार्य भारत साथ पालावाजी करता है। कसार्य — लोगों के किये हुये बासाडों का तो तरीज है दी जावेगा।

र जाया। युवाबार्य जी-वब बसकी सुधी के दिना एक रहें नहीं दिखता दो बन दुरे सावस्थित के सारे कार्ये के

भागक सुरा ही सिख होता है। किर वह कर है हार्ग इप दरें कामी के क्यरसायित्व से किस प्रश्नार क्या हकार्र प्रवासाय महाराज के इस कथन से क्याई एक इस जिं हो गया और वह वहां से ठळाजळात बकरों हुए हुई किय

भाग निक्या । मीत्रवी सताब्द्धा में इस सारे वार्ताबाद के समा<sup>द्धा</sup> भी करें कार्याक्ट्या में इस सारे वार्ताबाद के समा<sup>द्धा</sup>

भाषाची में कि क्या विद्या । भी कर् सक्तवारों में निकस्तवा विया ।

माचार्य मोद्योराम जी महाराज का स्वर्गबाह इयर उपाचार्य भी सोहनसास जो का बाहुर्यास यो का में मा कार्य प्रस्ता

कोतला से या कार परम शासाहतकाळ जो का बाहुमास --कोतला से या कार परम शास्त्र ग्रह्म के पारक पूज कार्य भी मोगीराम जो महाराज केवा गायाव कोहरू भी गायावियों बहुमांस के बेल से ही भी पूज्य मोगीराम जी महाराज को व बहुमांस के बेल से ही भी पूज्य मोगीराम जी महाराज को व बात खगा। कार्या हो के

ातुन्तर जनार भ हा भा पृष्य मोदीएम की महाराज का ज्याने कारा रक्ता रातीर वो स्वयंत्रिक हक वा ही अवं ज्यार सर्वकर प्रमाणित हुआ। व्यार चनकी कालु भी समी हो पुक्ती भी। स्वत्यस व्यक्तिक कुम्य कालुश्ची समृत् है। इस लुचियाना में ही काका स्वयंत्रास की गाया। भी पूज्य महाराज के स्वर्गवास के समाचार से समस्य जैन संघ में शोक क्षा गया। लुवियाना के भी संघ ने व्यत्संत समा रोह पूजक उनकी व्यत्स्वेष्टि किया की।

जबर पटियाका का भी संघ चपने यहां विद्यार की जिनशी केंकर पुनापाय भा साहतकाळ जी महाराज के पास माहोरफीटका पट्ट था। आपने करके खासह को देखते दुर दनकी बिनती का स्वीकार कर किया चौर बाहुमांस समाप्त होने पर माहोरकाटका से बिहार करके नामा होते हुए पटियाका जा पचार।

#### भाचार्य पद का मदोत्स

साब यह साब को दिखाआई द गया कि युपाचार्य भा साहत ताल जी महाराज हा पुरव मांचीरम को के पाट पर वैदेते । कनका यह मा दिखाआई दे गया कि उनके सामाय पर पर विद्यान का महोत्सव पटियाला में ही मनाया जायेगा। अस्तु देश के सब मांगों से मुलि सार्थिका मावक सबा मार्थिकार पटियाला में सा का कर एकतित होने लगे। इस मकार पटियाला में गयायच्छाजक की गयायदारम की महाराज तथा मुनि भी ताल चन्न वी महाराज स्वादि २६ मानु. एकतित हुए इस महास्त्र के हिये मार्गेशीय शुक्त पद्धमी संवत् १६४० इस्सविवार का दिन नियव किया गया।

एक बहुत बड़े सामियान में शायाय पह महोस्सब का काय आरंभ किया गया। इसमें भी संघ ने सम्मर्थ करके प्रम्बाक्षा नियामी काला कुरनुमक अस्त्रामक जाला शिगुराम परियाका नियासी तथा प्रमुक्त नियासी काला है के सम्मर्थि से भी पृष्य सीवीराम की महाराज की प्राक्षा का प्रमुक्तरण करते हुए सराग्व समारोह के साथ विचित्रक भी सामि साहालाहा जी

प्रचानाचार्य भी सोहनकाछ जी

488

महाराज को बाजायें पत पर स्थापित किया गया। तब से ही पत्रों में बापको भी पूज्य सोहनखाद भी महाराज बिजा जाने खा। वापको से सी सीप बीर भी बापक इसार के साम बापने पात्रिक इसार के साम बापने पात्रिक इसार करायें करने खा। भी पूज्य सोहनखाक भी महाराज सामान महाराज सामान के सत्तर सामा के सत्तरपिकारी भी सुनर्य सामि के सत्तरपिकारी भी सुनर्य सामि के सहाराज वाह पत्रों के साम

पटियाला के भाषामें पद महोत्सव के बाद भी पूर्य सोहमजाज जी महाराज वहां से विहार करके रामपुरा धम्याजा यानेसर करनाज पानीपत ठवा सोनीपत में धर्म प्रवार करते दूर दिस्की पवारे। संवन् १६४६ को चपना बाहुर्मास मी कापने दिस्ती में ही किया। यहां आपने रस्मवन्द हैरागी को भी शीचा हो।

दिस्त्री में धर्म प्रचार करके चापने चातुर्मास के वाद चयर प्रदेश की कोर विदार किया।

बाप सेंकड़ा नागयत नहीत वासनीकी, विनोधी वधा सकस में घर्म प्रचार करते हुए बांचता पक्षारे। संचत् १६६ का नातृमांस बापने कंपक्षा में बी किया। इस पातृमांस के पत्र मार्गार्थीय कुछ पराधी संवत् १६६० को जापने कंपक्षों में तीन रोक्षार ही। वनमें पट्ट पराधी संवत् १६६० को जापने कंपक्षों में तीन रोक्षार ही। वनमें पट्ट पराधी किया मार्गार्थीय हुए के मार्गीर्थ विचार मार्गीर्थ पराधी में विचार मार्गीर्थ करते हैं वर्गा के मार्गीर्थ मार्गीर मार्गीर सिंग हुंचा जिल्ला मार्गीर्थ मार्गी

28.8

दूगढ़ भासवास को वी गई। यह जनका के रहने बासे ये और वहां से बाक्स पसस्य रहते छो थे। यह खाला बसीबन्द जी शाह के पत्र तथा मन्द शाह के भवीज थे। यह वहें भारी

समुद्धिशासी इन्ह के थे। इस दो के चितरिक यह वैरागिन भीमती मध्यवणी को

भी दी चार्चा गई। यह महिला भी कास्यन्त धनी कुछ की थी। पसने कुमारी भावस्था में ही बीचा छ सी भी। भी पून्य महाराज कायला से चातुर्मास के बाद येखन अले गए ये। फिर आप दीकार दने के खिये मार्गशीर्य बदी सप्तमी

की कांपका द्वारा प्रभारे में। कांपका के वीचा महोरसन के बाद कापमे दिल्ली काकर सानवद को तीका ही।

# रु

#### शास्त्रार्थ नाभा

वावव्गर्बन्ति शास्त्राधि, बम्बुका विविनं यथा । यावभ गर्बत्यम्, सत्यसिद्धान्तः ससरी ॥

विभिन्न शास्त्रों के प्रमुपायों वह में शीइवों के समाय तमी क्ष गर्मा करत हैं वह तक श्रस्त मिदलत स्पी सिंह प्राक्त गर्मवा करी करता।

भी पूर्य सोक्ष्मकाक्ष जी महाराज दिस्सी से विहार फाके मोनीपत पानीपत तथा फरनाल में मर्म-प्रचार करते हुएे फासमुख सास में केवल पहुँचे। यहां से समाना होते हुए चाप नाना पचार ।

जिन दिनों भी पूरूप सहाराज नाभा पणारे वा भी बन्छम मिळव सी संबंधी मा नामा में हो थे। जापने वरवातीन नामा नरहा होमान हीरावित सी के पास सार्वकाळ के समय दरकार में जा कर जारावित दिया। जा मान बनके सन्तुक एक किसिव निवेदन पत्र वरवित्व किसा कि उनका स्वानक्वासी मुनिताज किसीव कर पूर्ण भी सोहस्तक्वल जी महाराज के साव शास्त्राचे करने दिया जावे। जापन उनके सन्तुक है महत वर्षस्थित करने हिन्द की महत्त्र की महत्त्र विश्व करने किसा कि मुने इन हो महत्त्र की महत्त्र की साव वर्षस्था करने सिवेदन किसा कि मुझे इन हो महत्त्रों का क्यार स्वानक-वासी साधुकों से हिष्टावा को के



प्रधानायार्थ भी सम्बन्धान जी

मुनि भी उदयचंद जी की प्रशांव भायना गंभीरता भीर विद्वतापूर्ण तकेरीकी का ऐसा चमस्कारपूर्ण प्रमाप पड़ा कि विरोधी पश्च के सोगों ने भी चनकी सुक्त क्यड से प्रशंसा की नामा नरेश हीरासिंह जी वा महाराज भी के उत्क्रप्त वैराग्य स्थाग पृत्ति एवं पांडिस्य पर इसने भाषिक मुग्य हुए कि बहु अब देशो तब पनका गुर्गामुबाद करते रहते से। मुखबस्त्रिका के सम्बाध में वश्लाम बिजय जी ने पका।

215

वस्क्रम - मुखवरितका वांचमी कहा दिली है ? रतय-परिसे माप मकास्त्रिका का कर्ने कीजिये ।

बस्सम-मुखस्य वरित्रका इति मुलबरित्रका ।

क्यम-बस्तबस्त्रिका तो मधी । अब सत्रकार बी सत वित्तका इस निरिच्य राष्ट्रका मुचीग कट गए हैं तो किर बसको दाश में क्यों कर रका जा सकता है ? यदि वह दाय में रक्षते क क्षिये होती सो सूत्रकार वसके क्षिये 'इस्त्रवस्त्रिका' राज्युका प्रयोग करते। क्या आप सास्त्रों के राज्यों को निर्देश मानवे हैं को सुक्रवस्त्रिका राज्य का कार्य हाव में रखमा कारो हैं ? सके सक बोधना तो सगवान की आधा के विषय है और दशों चंगलियों को सिखाकर और चनेको मस्तक में बताबर नमस्वार करने के किये बाजा है। यह मता दिका हाथ में होगी हो वसी नासनी को मिक्षाकर मलक पर कैसे बगावा जा सकता है ?

किस्त बक्कम विकास भी ने इस सकित का कोई करता स हेकर इधर तबर की कहना भारतम किया । इस पर साई कहात सिंहणी ने ब्रहा—

शास्त्राधे तसा कहातसिंह-महाराज ! मैं समक गया कि कापका तथा इतका सिद्धान्त को एक ही है, क्योंकि उन्होंने सा मुखबस्त्रका वांभी हुई है और माप क्से हाथ में किये बैठे हैं। सहएव भापका यह प्रश्न व्यर्थ है कि मुखबाद्यका मुक्त पर वाजनी

211

पादिये या नहीं ? काप मुँद सोककर दो नहीं बोछ सकते । वरक्षम विजय—यदि इस मूख से मा अस्वी में लुखे मुक बोख भी वार्वे हो इसके बिये प्रात साम प्रतिक्रमण कर बेठे 🖁 । उसमें इसका भी मायरिषद हो जाता है ।

माई कहानसिंह—बस्काम विश्वय जी महाराज ! मैं समक गया कि कापका सभा इतका सिकान्त एक ही है। क्योंकि ष्ट्योंने तो मुख्यक्तिका बांधी हुई है और बाप उसे दाव में किमे मेंदे हैं, बातपम भापका यह मरत सर्वमा न्यर्ज है कि मल . पटित्रका मुक पर पांचनी पाडिये या नहीं।

मुनि चर्वपनन्द बी-सी भी इस मुक्रवस्त्रिका के विषय में क्ष्म गाउँ संचेप में नवस्नामा नाइते हैं।

महाराम नामा-पह हमें पर्वरंग सननी चाहते हैं। मुनि व्यवसम्ब---मुक्कवरित्रका बागुकास कावि जीवी की

रका के किये तका जैन सामकों की पश्चिमन के किय औं इपर भारण की 'काती है।

सुद की नामु से नाबिए के जामुकायिक जीवों की हिंसा होती है।

मुक्तवित्रका केवल मुक्त पर बांधने के किये हैं न कि शरीर प्रपार्वन के किये । जैन कागर्वों में अक्रवित्वा को जैन सामु के बेब का एक कमिल क्रंग माना गया है. जैसा कि

मिन्नक्षिक मनायों से सिक् है-

''पिक्रिगहो पायव घन पाय केसरिया पायठवसम पश्चित्राप्त विभिन्न स्यवास गोच्छाको विभिन्न पम्बन्धगा रमाहरस चोलपहरू पापपुद्धग्रं मुहणुतक माटिय एय पिय सजमस्म उववह ब्रह्माण बाय दर्म मसग सीय परिस्तकादयाण इति ।"

धान स्थानदरामारा चाप्यचन १० पात्र पात्र बांधने की महोसी पात्र पाँछने का बस्क साहार करते समय पाना के लीच विकार का बस्त शील बद्ध पानों के-पड़ पेसा वश्त्र को सभी पाओं पर का बावे जिससे पाओं में पूछ न पढ़े बाइके वीन अपनाविका क्रयांत् इ. चाहर सती धीर एक बोई क्रमी या वीजों सूठी रजोदरम जोवपर बाधन मुखबस्त्रका तथा पात्र निसर्मे गौज के समय बज के बाना जाने इस्वादि बस्तुएं होचम कृति और छर्दी गरमी बास तथा सरकर चाकि से रचा के किये ही हैं।

बस्सम विजय जी के दादा गुरु बुटे रायजी ने कपने बनाये 'मुक्रपत्तिष्यचा क प्रष्ठ १४४ पर 'महानिशीय सन्न के निस्स ब्रिकिस पाठ का अवतरक विया है—

''फरफोडियाण वा सहस्रातगेया वा विस्वा प्रतिय परिकम्म मिन्छकड पुरिमदद।"

मदानिशीय सत्र अध्ययन साव ।

सक्तपत्ति में को बापा पढ़ा हुआ है। उसको कार्नों में विका बाके मदि भ्यान को तो दोपहर का दबढ मध मिन्द्रामि हुक्क के कार ।

मनातन धर्मियों के प्रसिद्ध प्रन्य शिव पुराया में मी मकपत्ति बांधने का वर्धन है—

308 "इस्त पात्र द्यानाश्य हुएडे वस्त्रस्य घारका ।

शास्त्रार्थ नामा

हाथ में पात्र चारज काने वाले मुख पर मुख्यांच पहिनने वाले मक्रिन चन्त्रों को धारम् किये हुए योदा बोस्टवे दाखे (बेन माड्

मिलनान्यव वस्त्राणि भारयन्तोध्न्यमापिण ॥" शिवपुराण कान संविद्या अभ्ययन २१ रहोक २४।

होत है।) सावन्ति यति विनवर्या संबंगयों का प्रसिद्ध प्रन्थ है। बसमें किसा है कि "वचीसगुल दीइ स्वहरण, प्रसियाय शक्के सा।

धीवास स्वत्यद्वा 'श्चिमद्वा' वेप एयत ॥" वर्णीस चगुळ सम्बारकोइरच स्त्रीर उससे सङ् (सोसइ श्रंगुक) मुख परित्रका यह जीवों की रक्त के क्षिप तथा 'पविचान' के खिये भी रक्षे करते हैं। संबंगियों क आधुनिक प्रन्थों में तो इसके मनक प्रमाण

मौबूद हैं किन्तु यह मुख्यांत्रका को मुख पर न बाध कर उस दाथ में रखते हैं। महाराज हीरासिंह की-क्रांद्रयं वस्त्रम विकास की ! क्या भाप इत प्रभाशों का मानत स इंकार करते हैं ?

इस पर बस्त्रभ विजय जी चुप हो गए और महाराज ना भने शास्त्रार्थ में पिष्य प्राप्त करन का परपाना किया कर मुनि बद्यवन्द जी को द दिया। इस पर बस्त्रम विजय जी ने

बहुत क्रमंत्रोप प्रकट किया । सरकारी घोषणा में कहा गया था fix... "भी उदयबन्द जी महाराजका पद्म पुरानी परन्यरा के

धनुसार है। इमारी सम्मति में जा वय और विक्र जैनियों क

मधानाचार्च भी सोहनदाद भी

स्मानकवासी साधु रखते हैं। वास्तव में अपने प्राचीन पिडों

इस घोपशा-पत्र के श्रकाशित होते ही मुनि उदयक्त के जयकारों से बाकारा गुज बठा। पंजाब के सब चेत्रों का इस विश्वयं का समाचार तार द्वारा भेव दिया गया। इस विषय में 'शास्त्रार्थ नामा नामक एक पुस्तक 'बैन धर्म प्रधार' सामगी मपबार, सदर बाजार विस्त्री से मकाशित हो चुन्हे हैं। विशेष विकास रक्षन पासे सकत एक ग्रन्थ का अध्ययन करें।

किए शिव पुरास में क्रिके हैं, यह सब बड़ी हैं जो साम 🗪

३०२

का रखना ही प्रपित है।

## 35

#### स्यायो निवास

ना निरुद्धपदन क्षारिय ।

काचारांग सूत्र भुत स्कब १ व्यय्ययन ४, ४६ रम ३। प्रथमे सामर्थ का वर्णपार मत करो।

पूर्य भा सोइनजाल जी महाराज नामा में शास्त्रार्थ के लिये मुनि मा उदयपन्द की की निमुक्त करके यहां स विदार कर पटियाला कम्माला नराइ रापड़ यकाणीर तथा बंगा में यम प्रचार करते हुए कानाहा प्यार । यहां जालेस्य की संस्थ न जाला रखारम जी मैनिस्सुंट काहि के साथ चाहर कपन यहां चातुर्मास करन की बिनती की । पूर्य भी ने उनके चामह का देखकर को स्थीकार कर किया । चत्रप्य भाग वहां स दोशियासपुर होते हुए समस मालकर दावनी बीर उसके बाद जावन्यर सगर प्रधार महस्त स्वावक संवत् १६६१ का चातुर्मास जावन्यर में ही हुआ।

चातुर्मास के बाद धाप कपूरपक्षा प्यारे। यहां धाप सं लाका नत्यू साइ उपा साला चनारसीदास अन रहस न दिनती सं कुन्मोक्षास की साता कर तहस कपूरपक्ष में ही भी आवा। सावक सावार कर तन पर कपूरपक्ष के भारूपों न भायान ममारोहपुषक उसस बाबा महोस्वय किया। बैटानी चुन्नीकाल इरबरदास वैरामी को दीका दी। साझा ईरबरदास करणन रान्तिरास्त्री स्थापारी थे। वह चोठनाल दुना के। धनकी दीका करवन्त्र स्थान दक्षा देशम्य का चन्नाइस्स है। उनकी प्रति भी कारसराम भी महाराज का शिल्य बनाया नवा। दीका दूस भी

त स्वयं दी ।

तये। किन्तु आपके परवाँ में केन्त्रा हो गई। आपको हवा स्ना सते से वायु रोग होगया किससे आपके हाम पर क्षांपन सते। स्वयुत्तसर के भी संघ को जब पूर्य भी के रारीर में इस ससाध्य रोग के हो जाने का समाचार निज्ञा तो पहां वहीं भारी विस्ता हो गई। स्वय बहां के सुक्य सुक्य सावक साला त्यु साह जनस्व । त्या किरान काला क्रांपान नारायण

वास वर्मता मस्र जहारे शाह माधा शाह बाह्या हरूमा शाह

बस्दसर इ इस पातुर्मास के बाद आप वहां से विदार कर

क्षांका फाग् साह मंगवान दांस खाखा तुनी साह वया संत राम भादि सय फावित हो कर बेहियाखा आय । यहाँ आप क्षार्गों में महाराज से निवदन किया— गुरुत्य ! आपका शरीर क्षार्य करते योग्य नहीं रहां है। यस्तु च्या चायका भाषति यम क्य पाक्षत करते हुए विहार करना वंद कर दना पाहिये और चमुक्सर में खाबी रूप से निवास करना पाहिय । आप जानत हैं कि समुतसर के भी संघ स्वापी निवास ३०४ को यह सम्मान पूज्य श्री श्रमरसिंह जी महाराज ने भी अज्ञान

किश या : बाब ब्रापके हाथ पैर कांपन सग हैं ! बासु ब्यापको बाब उनके विकट्माप हुए मार्ग को महरा करना पाहिय । इस पर पूम्य महाराज ने उत्तर विया-

"भाप सार्गा ने जो इन्ह भी फुदा है वह ठीक है। किन्तु भभी हमारी भागु इन्ह झप्पन वर्ष की है। दुदावत्था निर्थव

कभी हमारी भागु कुळ हण्यन वर्ष थी है। दुर्खावस्था निश्वयं स क्या गहु हैं। किन्तु यह राटीर दा भाग्न का टहू है। हम वसकी क्षात्र सम्बात क्यों रक्ते हैं हमारा विभार व्ययन भरमक विहार करने रहन का ही हैं।"

रस पर भावक द्वाग बास

'पूम्य महाराज का प्रचर देन का साहस ता हम स नहीं हैं किन्तु आप एक सम्बद्धाय के प्रधान साकार्य हैं। किर आपके कारण पम प्रचार भी कम नहीं हाता। अवश्व समान का हेत इसी बात में हैं कि नसक रूपर आपकी दल क्षाया आधिक सं अधिक समय तक बनी रहा। अस्तु हम लागा न यह निश्चय कर लिया है कि इस यही से आग महाराज का यिद्वार न इस माग में स्थापक करेंगे।

पूभ्य महाराज न स्हा

भावकों को इस प्रकार इसका कपना निर्वय वद्धन का पान्य मही करना चाहिये। अच्छा अभी वा इस बाराम करेंगे। इस विषय पर कक्ष हरता कावागा।

पूम्य महाराज से इस मधार उत्तर पाउर भावक साग अंडियासा में ही ठहुर गय। किन्तु प्रावकास हाने वर पूम्य भी ज भावकों स पार्वासाथ किये विना ही विदार कर दिया। प्रयानाचार्य भी स्वेदनहाल जी

306

पूरुप महाराज विहार, करके पुरुष्ट्र बीस कहम ही असे होंग

चाप और यह उन शावर्डा से ब्हन क्षर--

स पिदार कर थापिस अमृतसर प्रधार गण।

चार्त्माम चम्दसर में ही हुए।

कर इम गापिस समृतसर चलते हैं।"

एक वस बोख दर

कि व होने उन सभी भावकों का अपने मार्ग में भूमि पर सेटे हुए पाया। इस हरम का देख कर उनके नेत्रों में प्रेमाभ अमक

"भव्या भाइ। तुम पठो । तुन्हार अनुरोध को स्वीकार

पुरुष महाराज के मुक्त से यह शुक्त निकल्कते ही सब भावक

भगतसर भाषर यश्रपि भाषकी पर्योग्त विकिस्सा कराई गइ किन्तु चापका बंधावस कमशा चीया से चीयवर ही होता रहा। इस मकार काप संवत् १६६२ से खेकर १६६२ तक सगातार तीस वर्ष तक असतसर रहे। आपने यह तीसों

'पूज्य भी साइनलाझ जी महाराज की जय।" इसके परचात पुरुष भी कन भावकों के साथ ही अंदिवासा

# 38

#### पदवी दान महात्सर

वरम् बारा तथी द्या, एवं चिद्वर् सध्यमञ्जय । जन्मासा कि कहा ? किया माहा य सपमुख्या ॥ इसवैकक्षिक मुत्र, कथ्ययन ४ गामा १० ।

'त्रवस ज्ञान है दोत द्वा । ह्वी कन वर समझ रामाहित 'त्रवस ज्ञान है दोत द्वा । ह्वी कन वर समझ रामाहित चरना जेवन बाता के विचे उद्दा हुवा है। यहा कालो नतुष्य का करेशा? भ नम् व्येट चल सम का वर दृश्य दर्व गण का वह कले ज्ञान सकता है

पूरव का माह्यसास जो महाराज वह राग क सरग धारी हव स चावुरसर में विराज गर ता संघ की बास व्यवस्ता का बात निक्र प्रिम स्वविद्य सुनियों का मीन दिया गया। इन सुनिया मा सामी सुनि की मयाराज जी मराराज चागन नाववस्त्र को चा सामा का महाराज गाम ये विराज सुनि वहब्बकर की महाराज तथा पुंच्य पुनि की व रोगाम ना महाराज प्रकार पर गया है कि से बालहर के महारो ने पूरव को की सहार प्रकार चारत निवद सिंगा के कार्य का राम को माराज दे कर कर हो नवद सी हम्मुक्त कह सहा की गई है। चानु पूरव सह राजन गर्न काराय के चहा नव हिंदा हमें हु बहु प्रधानत्यार्थं भी सोहनकास वी

में अपने क्रोंक्य का पाछन करते हुए मूनि काशीराम जी महाराज ने पंजाब का भ्रमण करते हुए फालाया १६६४ में पंसारत नगर में शाह कोट निवासी भी बरकापन्त की बैरागी की बीचा वी । आप अपदेशवास सैन थे कौर पश्चिमे जावन्तर में रहा करते थे।

Bot

मनि भी काशीराम श्री सहाराज न संवत १६६० में भटिंग निषासी भी कल्याया सक्त जो येरागा को वीशा दी। भाप अप्रवास जैन वे। कल्यास मझ जो आग अस कर वह मारी वपस्वी प्रसाधित हुए। चन्होंने केवल सल के ब्याचार पर पक गर्फ सास की लपस्या कई बाद की ।

पञ्च भी सोबलखाल की सदाराज ने संबत १६६८ में चैरागी वाराचन्त्र तथा चरागी गंगाराम श्री को दीचा दी।

#### विगम्बर मस के प्रमाच

कासुरुक्तर में पुरूप भी के पास पानीपर से साधव मूनि की प्र पत्र भागा कि यहां के दिगम्बरी भाई नम्त्रता के विदय रुवा स्त्री मुक्ति के विषय में बापने शास्त्रों के प्रमास बाहरे हैं। इस पर पूज्य सहाराज ने उनको सिस्न विकास प्रमाय विकास कर सिक्साप---

साध्यां के लिये नग्न रहना भावश्यक मही किंगम्बर शास्त्री में बस्त्री को परिषद् न मान कर मूर्वा

चयवा ममस्य को परिमद्र माना गया है। जैसा कि बसा स्वामी ने प्रत है

मुख्य परिवदः । वस्तार्थ सूत्र काष्याय ७ सत्र १७ मूर्जा राज्य की क्वाच्या दिगम्बर चारवाव पूज्यपाय ने तत्वावे सूत्र की सर्वावेशिद्धि टीका में इस प्रकार की है "पाद्यानां गामिश्पमिशासकादीनां चेतनाचेतनानां

ग्ववी दान महोध्यव

3 o E

रागादीनाप्तुपवीनां च सरवसार्धनसस्धानित्रवया म्पाष्ट्रचिम् छा।" मो मैंस सम्ब सुक्ता चाहि बेटन तवा चबेतन राग चाहि

उपधियों के संस्था अर्थन तथा संस्कार मादि समय रूप समस्य की मुर्का करते हैं। भस्तपन्द सूरि ने भी भपन प्रत्य पुरुपार्यसिद्भ्युपाय"

में यही कहा है-या मुर्कानामेर्य, विद्यातस्य परिव्रहो स्रोप ।

मादोरयादकाओं, मूर्ख तु ममत्वपरिसाम ॥ पुरुपार्वसिवस्यकाय १११

भूका को ही परिश्रह बाजना चाहिये । मोह के उदय से उत्पष्ट होने बाबा समस्य परिद्याम ही सूर्या है ।

इस प्रकार वस्त्र परिष्रह नहीं धरम् बनका समस्य परिष्रह है। दिगम्बर शास्त्रों के बातुसार मास्तव में परिमह धीन मकार ष्म हाता है-एक चन्न पाला. संपंध कानि वहा शकार का बाह्य परिमन

दूसरा रहि चरहि दान कोच चादि पौरह प्रकार का माम्यन्तर परिमद्ध तथा तीसरा शरीर परिमद्ध ।

इस प्रधार यदि शरीर में समस्ब इंदी यस्त्र न रक्षने पर

भी मुनि को परिष्मी कहा जावना और यदि पक्षा में इसका समस्य नहीं है तो उसे बस्त्र भारण करने पर भी निर्धेश्य कहा आवेगा। इसी कारण विगम्बर मान्यता के बातुसार शंभकरों के बारोक कुछ सिंदासन क्षत्र पाग, कमळ बादि बाहमत्रेदार्थे तथा समोदारण कुण परिचार होते हुए भी उनको मानल के समाग में निव्यासियों माना खाता है।

इसके व्यक्तिरक राज्यार्थ सूत्र में निम्नक्षिकित सूत्र में मापुकों के मेद बतसाय गए हैं धनसे भी बड़ी पता चलता है। उक्त सूत्र बहु है—

पुलाकनञ्जराहुशोशनिम्म न्यस्नातका निर्मान्या । तत्त्वार्यस्त्र सम्माय ६ सूत्र ४

निर्मान्यों के पांच भेर हैं—पुकाक बढ़क दुकीब विभाग सीर स्थादक। सर्वोधिमिति में बचके सक्ता करने का बन्धामा गमा है कि

सर्वाधितिक में बनके लड़्या करते हुए बदलाया गया है कि जनर मुखी का पाइन करन की कामिलाया होत हुए भी जनक मन कभी कभी ही पूछा होत हो यह चायिगुद्ध परित्र बार्ध पुलाक के समान पुलाह मित होते हैं।

जा भाषन प्रती का पूछ पाछन करते हुए भी शरीर राषकरण का सन्तान के सिय यस्त प्रता हुए भाषने मुनि परिवार में सिसे रहार हैं—यह साहासत रहुता मुनि करकाते हैं। यकुरा की अरुण प्रभाषा स्थापी न संवाधितिह में निकाशितत शर्मी म हिपा है—

नव<sup>र</sup> भय प्रतिस्थिता सार्वविद्यवदा शुशरावकरण विभूगानुवर्तिनाभिविक्यरियाम मोध्यवस्थुनता प्रदेशा '

पुरतिस का प्रकार के हात है। प्रतिसदना कुर्तास तथा कवाय कुरतिस । गुद्धविरोधिन प्रतिसेवनाङ्गशीक्षाः । परिमद्धकालाग न कार्ते हुद्द विनके सूख गुज्ज ठना उच्छ गुज्ज पुत्र कोने परभी जिनके कच्छ गुज्जों में होय जग जाग काणा हो बन्हें

प्रितिनेक्षा कुरीह क्या कात है। क्याचों को तरा में इसके सम्बद्धन कपाए मात्र क काफीन कपाय कुरीक्ष क्यों वाले हैं। स्वास्त्वर्थे तथा कराई गुजस्थानधीं इन मुस्तियालने निर्माण कहा जाता है तो केयब मान मात्र

करने पासे हैं। स्नाटक दो प्रकार के बोते हैं—एक तेरहवें गुग्रस्थानवर्धी केवछ क्रानी तथा दूसरे चीवहवें गुग्रस्थानवर्धी क्रमेश कब्छी।

कवेश कानी तथा दूसर चाहहब गुजायानवती क्यांग करहा। इस मकार इन गुनियों में ठलावेंसूबकार बमा स्वामी तथा मर्वामेसिटिकार पूक्पपाह ने क्यां है के कार्तिएक कपन रारीर के सवाने कक प्रामुख करवाइ है। इससे प्रकट है कि यस्त के विकट विराज्यर वेन्तियों का कामह करके क्यूपर प्रमासे के भी

विक्य है। इसके व्यक्तिरस्त मुनियों के द्वारा सहन की आने वाक्षी बाइस परिवाही में साम्मर्थ परिपद्द भी उसी बात की सिद्ध करती है।

सिस महार धाहार पानी न सिक्षन ध्यमा धान्तराथ के करण धाहार पानी के कह को सहन करना हुआ परीपह तथा तथा परिषह होती हैं, उसी मधार कल न सिक्षन के कारण होने वाले कह की सहस करना नाम्य परिषह है। जब बाह क्यक्तित मान हो ही गया तो उसका परिषह कैसा? ३१२ प्रधानाचार्य श्री सम्बन्धां व्या रवेदान्वर कागमों में वा विज्ञकर्यों का विभान किया गया

है वह उतको कम से कम स्वारह कांग का पूर्व सभा वारावें कांग में दगरों पूर्व की सीसरी बस्तु सक का पूर्व झान तथा प्रवम संहतन होना आयरपक है। अस्तु आवक्का के दिगम्बर और मुनियों का तिनकली नहीं बहा वा सकता। दिगम्बर आयाव

चित सेत इत आदि पुराय के सम ११ रक्कोक ७३ में भी साधुकों के जित करनी तथा स्मित्र करनी दो भेद मानकर जिन करनी में बात की विशेषता का माना गया है।

कबान दबात काराज रुमाछ पट्टी कादि रखना मी कानावाय इ। इसक कार्सिटकत दिगम्बर मुनि सर्वियों में पास के कावर तुबक कर सीत हैं। बान में तो जाववन्तुकों की मंगाछ भीन ही को सकती पेसी स्थिति में उनक द्वारा धन श्रीकों की दिसा हाना कानिवार्य है।

इसक घरिरिक विगम्बर साधुकों के क्षिय कमयबलु पुस्तक

कर पुरुष स्त्री तथा नपु सक इन धीनो थेव का उदय माना है। करणप उसको प्रयाग से दथा कर जितन्त्रिय बनना पड़ता है।

फिर विगम्बर शास्त्रों में दिगम्बर मुनिको नयम गुणस्थान

इस प्रकार के कारय भी करेक दिगम्बर प्रन्थों में मुनियों के पत्यों के पक्ष में जिल्ला हुका सिल सकता है।

# म्या मधित

गोम्मटसार ही गाथा रेम्स तथा ७१४ चाहि कई स्थानी में स्त्री के खिम धुरक भेगी तथा चाहित्वन चाहि का बस्बल किया गया है। गोमस्टमार कम कोड में कहा गया है

111

पर्वी दान मशस्यव

वेदा दारोचिय समुखोन खबर सद वी सवने । क्रियद दुन-सुद्दतिचेसिय वामेवि यो तित्थयरसर्चे ॥ गोन्मट सार क्रमकांक गाया ३४४

वेद से बादार तक की मार्गवाची में स्वपुक्त्याव की खता है। पिछेपता हरूनी ही है कि इपक स दो में बढ़ने वाले वयु सक स्वी तथा पांच बेरवा वाले मिध्याली को साव में तीर्थंबर महति होती है।

इसका कमियान यह स्पष्ट है कि स्त्रो क्षपक में थी में बहती है किन्तु नौर्मेकर बनना कायूरा है। यह स्पष्ट है कि क्षपक मेखी पर बहन गांवा करता हाती बन सकता है। भीर वह केवल मोन प्राय करके मोन प्राय करता। किर मस्त्रे हा यह स्त्री हा नयु नक हो। बाहे युक्त हो—

गोम्मटसार कमकावड में गुराध्यान कम स कमे प्रकृतियों की स्पुष्मिति का कम यह परवताया गया है। वैसे तनिय कमाया, तिरिया उच्जाय साफ विदिय गरा।

द्सं तिन्य कमाया, तिनिया उन्जाप काच विरिय गता।
क्ष्म भाइरदृग्म, बीखविम उदय बोच्छियया॥२६७॥
भ्यमच सम्मच, भतिम विष सददायऽपुन्तम्म ।
छच्चेत खाकसाया, भिवादिम माग मागन ॥२६=॥

पद्चिम कोइ माख, माया श्रंबल्लगम्य ॥२६८॥ तावरं गुजरवर में मरवास्थान कोव माय मावा कोम किर्यम कालु करोल बीच गोव तथा विर्योग्य गति का बना इंट गुज स्थान में

शाहरक ग्राप्तिकिक यथा वीमी विज्ञा अष्टकिको का अवसम्बद्धीय ही। भारत है अवस्त्रत

सारावें भागमध्य गुजा स्थान में सम्बद्धन प्रकृति भीर भाग्य के तीन रोहमन का जारने चपूर्व करच गुणस्मान में दास्तादि है क्यामों का uesou तथा बोर्डे प्रतिवृत्ति करक गुर्वास्थाय में तीर्वो केंद्र तथा संज्यकत क्रोण मान चीर माथा इन दीन कवानों का उदय निय्मेर हो बाक्षा 🕻 ।

इसका क्रमिप्राय यह हुका कि पुरुष बेद स्त्री बेद कीर नपु सक वह इन दीनों का नीचें गुशास्थान में प्रवय विष्योव है बाता है। बाद के गुरास्थानों में पनको कापन कपने बेद कपा का क्यम नहीं होता। नाम कर्म का प्रथम विद्यमान होने कारण उनमें शरीर की रचनामात्र रहती है और वह अने माने जाते हैं। पुरुष स्त्री और नयु सक यह तीनों सपक अ वांचते हैं तेरहवें गुर्खस्थान में पहुंचते हैं और मीच भी चरते ₹ं

धवस प्रस्थ में काचार्य भव बस्रो तथा पुष्पवन्त आसे वरानुवादेख इत्यिवेदएस पमचसकद प्यष्टि जाव " भक्ति बादरसांपराइय पविद्व उपसमा स्ववा दश्वपः क्षतिया । ससेदना ॥

पद्श्रंबागम बीवस्थान द्रव्यप्रमायोज्याम ६ महित पुस्तक हेरी, सूत्र १२६

रिक्यों में प्रमाणक्षण गुजारकाल से केवन प्रतिवृत्ति ना प्रविष्ट क्यम्यम चौर चपक गुक्क्याल एक जीव प्रकारमान fech I ? cleans I :

कारो इसी पाठ में कि का है कि १ व पुहुप न १० नप सक अपक मेथी करते हैं और मोब में जार पड और पाठ में विका है कि

बीसा नपु सक्त्वेया, इत्यीवेया य हुंति चालासा । पुषेदा झाडपासा, सिद्धा इक्क्टिम समयम्मि ॥ पुण्यास्त्र में पुण्यास्त्र व पुरुष २ १ १ श्री तथा १८ पुष्प स्विद्य होते हैं। इस सम्बद्धों से सिद्धा है कि दिगम्बर शास्त्र स्त्री मुख्यि के पुण में हैं। इसके क्रिटिस्ट बना स्वासी ने तस्त्राथ सब में सिद्धां के

312

पबवी बान महोस्सव

निम्नद्विकास भेद किये हैं—

षत्रकालगति जिङ्गतीर्भनारित्रप्रत्येक्ष्युद्वीपित-श्वानावगाइनान्यरसंस्थाश्यषद्वत्वतः साध्याः । तत्वार्थे सूत्र अध्याय १० सूत्र ७। षिद्वों में वरस्य कोई भेद व इन्हें दूष धो उनके दर्व मृत्युक्त कम

भाषेण कमको कम काम गाँउ थिड़ तीर्थ पारिम गायेक हम् वीमित काम भाषपाइमा भागा र्याक्षण तथा भारतबहुत्व के भेद से विभागित किया वा सकता है - विभागित किया वा सकता है

यदि चड़ेने पुरुष हो सिद्ध हांचे ता यहां लिड्ड की दृष्टि से इनका मेह करने की कोई चापरयकता नहीं थी। इस प्रकार पुरुष भी ने यह सब प्रमाण मायव मनि के विधे

सिसाना कर पानीपत मित्रया निये। इस मकार सात चाठ वर्ष तक संघ का कार्य निर्मिक्त चलता रहा। किन्तु पूर्मा भी मोहनजात जी महाराज इस स्थवासा से

रहा। किन्तु पृस्प भी मोहनजात जी महाराज इस स्पक्षा से मंतुष्ठ नहीं भा पह समस्त्र गए थे कि उनका रोग स्वारी है चौर स्मार्ड अच्छा होने की काला नहीं है। क्षतपद वह कपन सिर से संप के बचरदायिस्त की हुक कम करके उसकी कपने शिरप प्रधानाचाव भीः सोहमकातः भी -

316

प्रशिष्यों में विभवत कर देना बाहत थे। इस प्रकार के विवार कह वर्ष तक वनके हृदय में प्रवास प्रवास मचार रहे। बाहत में प्रवृत्ति यह निरुष्य कर, क्षिया कि संघ के विशिष्ठ कार्यकर्ती

श्रांतमों को कुछ निरिश्त क्यरवादित्व देकर वसके कानुसार कुछ प दिवाद है दी जाद । सासु भावकी अरखा से विक्रम संबत् १६६६ के फारगुण मास में स्वयुक्तर में पंजाद प्रान्त के कीन अनिराजी का एक

विराट् सम्मद्धन किया गया। यह सम्मेक्षन न क्षत्रहः क्षमूखसर के किए, बरन समस्त जैन समाज के क्षियं कार्यिक महत्वपूर्णे था। इसमें माग क्षेत्र क ख्रियं पंजाव मर क मुनियों तथा चार्चि कार्या के व्यविरिक्त भावक कार्यिकाएं भी बढ़ी मारी सस्या में

कार थे। इस समय अनता के हृद्य में कस्ताद का समुद्र हितारि से रहा था। तदे व स्था पूर्व बीमाहनकाक्षत्री महोराज के चरता में एक महाम विभार काम रूप में परियात हा रहा था।

रहा था। बरसव के समय पूच्य भी ने मुनि भी त्रहयवन्त् जी महाराज को व्ययन समीप मुलाकर उनसे एकान्त में कहा।

'उदयश्रम् । यात मैं युद्ध हो गया हूं। जीवन का क्या पठा कि क्या कर हो तावे। मेरी इच्छा यात अपने यह के करार दायित्व के भार को इसका करने की है। अठएस मैं जाइता हूँ कि इस सम्बोदल में अपने किसी योग्य करारिकारी के रियुक्त कर दू। मेरी इच्छा है कि हुम मुख्य की इस विषय में

सम्मवि दो। अपने बाबा गुढ़ के इस मकार प्रम तथा बात्सस्य भरे शस्त्रा को सुनकर मुग्नि भी उदयबन्द का ने पनके परवाँ की

शस्त्रा को सुनकर मुनि भी छ। यन्त्रभा करत इप छत्तर दिया पवबी हाम महोत्सव

भगवन् ! मैं तो भाषका एक ब्रुद्ध शिष्म मात्र हैं ! मैं इतने महत्तपूर्ण परामरों देने का भाग भनुभवी पुरुषों के सामने क्वा भाषिकार रक्षण हैं।"

इस पर पूरम भी ने मुनि चन्यवस्तुजी से कहा।

वात यह इंकि मुजाबाय पद संघप का कारण वन सकता इं अस में टालना भाइता हु। यह वतलाको कि इस विषय में सब का एक मत किस प्रकार प्राप्त किया आहे।'

इस पर मुनि भी खब्यचंद जी न उत्तर विया।

"सब की सन्मवि सेने सं यह काम नहीं होगा आप हमारे मान्य का कार्य हैं। काप जो भी करण हम सब को सही स्वीकार होगा। मर्र विचार में इस विषय में सब मुनियों के हस्ताकर स्न को चाहिया। किन्तु पदवी प्रदान करने का सब किरकार कापको कपने हाथ म रहना चाहिया आप कपनी चार से को इस भी करेंग उसमें किसी को भी धार्याच न होगी।

पुस्य भी ने जुनि चवषचंद्र की की इस सम्मति के बानुसार सभी मुनिराजों के इस्तापुर के किये। सभी न प्रसम्तता से सारी सच्चा पुस्य भी के द्वाच में चार्यण कर दी। इस प्रकार पंजाब के ब्रमण संघ न चानुसासन का एक महान एवं अस्य भावने करस्यत किया।

पदकी प्रदान महोस्तव के क्रिये व्यक्तिया ग्राक्त कर विकस संवत् १६६६ का दिम निर्मिक्त किया गया। इस स्पस्तर पर बसाइरर की वही हर्वत्री के सम्बर हानियों आर्यकाची आको तथा आविकाची ने कहे वह विद्यान तथा संपक्ती हुनि- राजों ६ व्याध्यान सुन । समारोह के बन्त में पूर्य भी सोहम क्षात्र जी महाराज न निम्नप्रकार से पहतियाँ प्रदान की—

मुनि भी हाशी राम जी महाराज-पुताचामें की बादर। पंडित प्रवर मुनि भी भारताराम की महाराज-प्रपाध्याय।

पाडव प्रत्रर श्रान का कारताराम का महाराक-क्यान्याय । मुन्ति श्री कर्मेच्येत्री महाराज-महुस्त्री । मुन्ति की जड़ाउचंत्रती महाराज-गढ़ावच्छेत्क।

मुनि भी श्राक्षणंत्रजी महाराज—गणावण्डेदक । मुनि भी गण्डपतरायकी महाराज—गणावण्डेदक ।

मुनि भी मयारामबी महाराज एक अच्छे तथा प्रभावशासी

मापुषे । उनको मी गयावच्छेदक बनाया गया । मुनि भी बहुवचेदबी सङ्गराच को बाजार्य भी जी ने गयी

श्चान आ व्यवचन्त्रा सङ्ग्रास्त्र का बाजाय मी भी ने स्था पद की भारूर कर्षित की। यद्यपि सुनि भी व्यवचन्त्र मी इस पद को सेने से बरावर ईकार किया किन्तु पूर्व्य भी के जामह दवा व्यक्तिय संग्र की विनन्त्र प्रावेना पर प्यान वकर

भगत में इनको गयापद स्वीकार करना ही पड़ा। इस भवनर पर भाषार्थ भी ने यह सहस्वपृक्ष पोपका

कर जनगर पर जानान का न यह सहस्वपूर्य नावका की कि मेरे द्वारा विश्व हुए यह सभी यह बहुत कविक महस्वपूर्य

त्र अरा १९५ हुए यह समा पत्र बहुत भाषक महत्त्रपूरी हैं। मैंने पत्री तान का महत्त्रों कुछ कार्य किया है वह संघ की क्ष्यकार्य के जिया है। इसकी सफ्करा। जाग सन की मद्भावनाओं पर ही निमंद है। इस क्षिये काप सन पक्ष सूत्र मं कर कार्य करा तथा हस मकार मगणन् माहबीर स्वामी के सामन के गौरव को बहुताओं। यह समी पत्र नाम के जिले विशेष हैं। काप सब वापने क्षयने पत्र

पूरम भी के इस मापग्र के परवात् उनकी अस जसकार के शस्त्रों से बाकारा गूज उठा।

इसं प्रकार यह सहत्वपूर्ण पदवी द्वान सहोत्सन समाज हुमा। सहोत्सन के प्रप्रात प्राय सभी गुनिराज क्षमुतसर से निहार कर गए किन्तु पूम्प भी मुनि सिहार की चाहि गुनियाँ सहित कपने रोग के कारण क्षमुतसर में ही रहे।

पास्त्रय में पूर्व्य भी का यह समय कारवन्त कठिन था। कमका रोग बहुता आता था किन्तु वह भागने तपश्चरण में जिन्न नहीं होन हते थे।

पहची दान महोरमव से ऋगले घप श्वयत् १८४० में उन्होंने नारोवाल निवासी तिलक्षणन् जी भोसपाल को दीका दिखा कर उनको सुनि भी नरपत राग श्री महाराज का रिएम बनाया।

कापके रामान में संबत् १९७२ में बंगा जिखा जाबन्यर में तान बीखाएं हुई। वस्तृ रावर के निवासी कल्एपन वेरागी के जिल भी सिंदियत जी का शिष्य बनाया गया। एसाइकेट निवासी निवासपन जी बोसवाल को भी सुनि भी गेंबेराय जी का डी शिष्य बनाया गया। इसके कविशिक जम्मू गुम्म के निवासी वापयन्त्र जी बेरागी को भी कमकन जी बहुसूती का राय्य बनाया गया। निर्दाष्ट्रपन जो महाराज वाल में बहुत यह तपस्त्री ममाधित तुप। आपने सोजब दिम तक के कर बार निजल प्रत किय। १९ दिन तक को भी निर्यक्ष प्रत किया। बाद के गाय जो आपने ६१ दिन तक का प्रत सी बिया। विश्व परुषीम वाशीस सादि दिनों क प्रत हो सायन सनक बार दिय।

क्षमले यप पूर्व भी क शासन में चमृतसर तथा धान्य स्थानों में बार टीका<sup>त</sup> हड़ — — प्रयानाषार्वे भी सध्वद्वात वी

१—पट्टी निवासी नगीतचन्द्र चोसवाक्षका सुनि पंदिय नरपत्तराय जी का फाल्य बनाया गया ।

320

२--- मुनि भी गैंडेराय भी सहाराज ने जेजों में क्पूरभन्द जी को दोखा दे कर धन्हें मुनि भी तस्भूराम जी का शिप्य बनाया।

को बोचा दे कर फर्न्ड मुनि भी संस्कृतम जी का शिष्य बनाया । ३—नवाराहर में गयो भी क्रययम्ब जी ने संबीस निमासी रपबरजयास की गैरागी को बीधा दी ।

इन दीखाओं के व्यविद्वित एक महत्वपूर्य दीवा व्यस्तसर

में सबये पूरव भी सोहत्त्वाल जी अहाराज ने भी ह्यस्त्रपत्त जी पीराणी का तरहर उन्हें पुषाचार्य भी काररियम जी महाराज की लाप्य बनाया। उनके तीनों नामों से से मायाय भी साहत्त्रज्ञ की महाराज की सहाया जी की हाराज के चार प्रमान की सहाया की महाराज के चार पुत्रपायों की काररीय मायार सामाय की सहाया की सहायाज की सहायाज की सहाया की सहाय की सहाया की सहाय की सहाया की सहाय की सहाया की सहाय की सहाया की सहाय की

भी हुन्समन्त्र भी को मानार्य काशीराम जो के स्वर्गधास के बार मुतानार्य कामा गया। किन्तु मुनि भी हुन्समन्त्र भी इतने स्वर्गी धर्मक के साथ अर्थीन के कि सावश्री सम्प्रेतन के भी बोन दिया। धर्मक के किए क्याने मुनानार्य पत्र को भी बोन दिया। बाज कब काप कपनी कामा किहता के कारत परित मुनि भी हुन्समन्त्र भी महाराज कहलाते हैं। कायप समस्त्र कम्मक स्वर्गीय मानार्य किरा हिमा सम्बर्भ समस्त्र कम्मक स्वर्गीय मानार्य किरा हिमा सम्बर्भ समस्त्र कम्मक स्वर्गीय मानार्य क्षा सम्बर्भ सम्बर्

## मुनि शुक्लचन्ड जो की दीचा

"एगे आईमसि, न से आरिय कोई न योडमिन कस्स नि।"

एव से एगागियामेष भाषास समस्त्रासक्ता।

काकारांग सूत्र प्रथम शृतसम्बद्ध काव्ययन य बहुशक है। में मखेला हूं। मेरा कोई नहीं है जीर न में हो कियी का हूं। इस मकार मुन्ति क्षत्रन की सकता ही समय।

पंक्ति मुनि भी शुक्तकान्त्र भी महाराज का गृहस्य जीवन का निवास स्थान विका गुक्रामि का एक द्वृत्ति नासक प्राम था। यह भाम वहसीख रिवाहो में रिवाहो नगर स खगमग थारह सीख की दृरी पर है। बापके गृहस्य जीवन के निजा पंदित वहसेब रामों जाति से नीह बाहम्य थे। यद्यां पद जाति से नीह बाह्य पे हिन्तु वह यज्ञमान वृत्ति न करके न्यापार द्वारा ही समने परिवार का पासन पोस्च किया करते थे। यस बापके पाम गांव में जती पोस्य स्वृत्ति मी हवर्तम परिवार स्व

म्यापार क स्वाभाविक नियम के बानुसार बाहर जारूर स्वापार करने का निरुपय किया । कुछ दिनी बाद आप आइमदाबाद जा पटुच । वहां ब्यापने कटपीए का काम करना ब्यारम्म किया । जब आपका काम अञ्चनदाबाद में अन्द्री सरह जम गया सी वहाँ चापने चपना घम स्ता भासता सहसाव ड वर को भा सुन्ना क्रिका।

पंडित बढारेच रामी जी भहमदाबाद में भपना कटपीस का व्यापार शांतिपूर्वक करते थे कि उनकी अमेपत्नी को गर्म रहा। कमरा गम प्रष्ट होता रहा कार इसवें महीन में उन्होंने विक्रम संवम् १६४२ भावी शुक्स बावशी शनिवार का एक बार्यन्त हानहार बाक्षक को जन्म दिया। म्यारक्षवें दिन बाक्षक का नाम करक मेंत्कार करके उसका नाम भाजराज रका गया।

बाक्षक के जरम के परचात् परयाकों की भी सबर काने खगी कि आप आ जावें। माता पिता को भी अपनी करम सुमि की यात सर्वानं क्रमी । ऋसु वह श्रह्मदाबाद का क्रमीस का व्यापार क्षाबकर कापने गांव दुवीक्षी का गव । यहां वाक्षक को भोजराज न कह कर भवानीशकर नाम से बुद्धाते ये ।

चय बाह्यक शुक्रमण्य द्वितीया के चन्त्रमा के समान जिन प्रति तिन बढने लगा. भीर. पमकी माता बसकी बाह्य क्षीताओं क्य देखका चाल्वभिक प्रसम्ब खुन क्रगी।

गांव में जब बाकक भी भाग सात पर्य की हुई तो उसका जीव में ही बाहरारम्भ कराया गया। बाध्यापक का साम प भवानी शंकर बान क कारण बालक का नाम ग्रामक बन्दू रहा दिया ाबा । हमगा वाक्षक की पहाड़ कार्ग चली कीर इसका सम्मके

क्रम्य गांच के क्षतक बासकों के साथ भी हो गया । दहींकी

मुनि शुक्सपन्त्र जी की दीक्षा १२३ क वैसी शिक्षण मुनिया चन्य गौंदों में न होन के कारण चन्य

भनक नाथों के विधार्थी मा दहीती में पहने भाषा करत थे। इन विधार्थियों में नाहक नामक गांव का एक महत्वच नामक विधार्थी भीथा। शुक्कपन्त्र भीकी उससे समझी निम्नता हा गहुंथी।

गइ था। परिव वशद्व रामाधीका इन्द्रा दिनों गाँव में रहन क उपरात दशन्त हागया। वस्सु व्यापक पाचान व्यवोहर संबी आकर एक विसावस्नात को दकान कोल छी। यह दक्तन व्यापन

जाकर एक विसावसान को दूषान क्षोल थी। यह दूकान आपन फरु जनगर निधासी क्षाला कुरजूनल केसाले में कोली थी। सब आपका पहाई संहतकर सवाहर संबी की दूकानपर सज

हिसा गया चन्नाहर म चापन्न समय माय धामोह ममोह में ही व्यक्ति

हुच। बरवा था । उपर गांव में मुझाबर चाएको सगाई मी बर वी गद्र ।

का गर। एक बार भाषका सित्र ब्रह्महत्त भपने गाय नाहड़ से पछ कर भाषक पास भवाहर संडी में सिक्षन के क्रिये भाषा।

धवाहर से वह आपका आमहपूतक अपने साम अपने गांप साहक से गया : अब आप महादत्त के सामू नाहकू पहुंचे तो वहां महस्ता

का माता ने चापके पति सस्यिषिक प्रेम प्रत्यित किया। किन्तु विस समय वह चापको भाजन करा रही थी ता वसक नेत्री में चामू भर भाष। चापन उसके नत्री में चांसू दल कर उसस

प्या-गुस्सपन्य-माता तुमको किम बात का दुःस है।

तुम्हार नत्रों में श्रीम् क्यों श्रा गए ! माता--नदों पटा ! इन्ह मही। यों दी इन्ह स्वयान्त

८१ चाया

गुक्छपन्त्र—परा में भी सुन् कि किस बात का समाध को कास्याः

माठा—कर पेटा! वड़े वड़ों के सन में तो न बान कितने विचार सुम्रान पन कर भाषा करते हैं। तुम उन सब को सुन कर क्या करागे ?

शुक्कपन्त्र—नश्री मावा। यह बात ता चापका सवस्य बरुकानी पढ़ेगी। यदि साप मुक्ते वास्तव में ब्रह्मवृत्त के खैसा समम्बर्ध हैं -वो भाषको समस्ये भाषनं तुःश को खाने में संकाय नहीं करना चाहिये।

मावा-अच्छा बेटा । सेरा अस्मधिक आमह है तो सुन। बह जा घेरी सगाई हुवियाना की कड़की के साथ हुई है उस अबकी की सगाई पहले अध्यक्त के साथ हुई बी। बाद में जब ब्रह्मवृत्त के विवा का स्वर्गवास हो गया वो क्रब्रकी बाधों ने इमारी असदायका का प्यान करके हमारे यहां से सगाह छहा

कर तम्दारे साथ की। शुक्कपन्त्र—अच्छा यह बात है। तो माता मेरी यह प्रतिका है कि मैं उस सहकी के साथ कमी भी विपाद नहीं €क्र सा ।

मादा-नहीं बेटा । यह बबानी तमको सनाने का मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं था कि तम इतनी कठार प्रतिका

क्यां स्टो शक्स बन्त-किन्तु मादा । वह मांग मेरे मित्र ब्रह्मवृत्त की

है। मैं उसको किस प्रकार स्वीकार कर सकता है ? माठा न भापको भपनी प्रतिद्वा छोडने को बहुत कुछ 🕬 किन्त आपने अपने सब में अपनी इस भीपण प्रतिका पर

समेद पर्वत के समान कापक बने रहने का निरुद्ध कर किया ।

नाइड से जाप अपने गाय इंडोसी जा गए। जब जाप राविदेन इस चिंता में रहवे थे कि हुवियाना के इस सम्बन्ध को

32X

मुनि ग्रुक्कचन्द्र की की बीचा

किस मकार साथा आये ? राक्क चन्द्र जी की माता महताब कुबर महेन्द्रगढ़ जिला पटियाला की वेटी थी। यहां की एक कम्य क्रमवाल खड़की भी

दबौकी में ब्याही थी। बातएय बापनी माता के नाते से शक्तपन्त्र की बसको मौसी कहा करते थे। यह भी चापको भपना भानजा मान कर भापकी बहुत सातिर किया करती थी। उसके बहके के पास एक उद्ध या। क्ट बार शक्कपन्द्र जी ने उस मौमी के खबके से प्रस्ताव

बन्यार कर क्रिया गया और यह बमा उटवान दोनों एस पर बैठ कर गांव से बाहिर बसे। इस दूर जान पर भापन कंग्यान् से हुकियान। चलते का प्रस्ताव किया। हृद्धियामा भी वृद्धीसी सं कुछ क्यभिक दर नहीं या । यस्तु भाग छुछ ही घटों में हुवियाना जा पहुंच ।

किया कि उद्धेट पर चढ कर कक मवारी की जावे। चरत उद्धेट

गाम में प्रवेश करन पर कापको एक कुद्धा मिली। आपन उससे प्रश्न किया

शुक्कपन्द्र जी---मां की 'इस गांव की किसी खड़की की

सगाइ दबौक्षी में हुई है ? मुद्रिया—हो हुइ ता है। पहिसे उस सङ्क्षीकी संगाह

नाहकू में हुइ थी। याद में सक्क के पिता मर काने पर उन्होंन वहां स समाह खुड़ा कर उसकी दूसरी समाह इड़ांबा में की ।

र्युद्धिया वयारी का क्यापता याक्रि पृद्धन यासा स्वयं ही यह सब्द्रम था जिसक साथ उस सब्द्री की सगाइ हो चुन्नी भी। उसने उनको अङ्की यारो का घर भी संकेत संवरण दिना। इसके परचान शुक्काचन्द्र भी क्यान उद्धेन पर वैठे हुँ इस अङ्की वालं के मकान को दलते हुए सरके सामने स संवर्ध अङ्की के पिता न उनको देखते हुए पराके सामने स वह अनसे बाळा—

'बाइये चाइये। चाप इचर कैस चा लिक्के ?' ग्रुक्तवन्त्र--में इचर फ्रंट पर सेर करते हुए ऊंट बाले के साथ चाया वा कि सह सके इचर से बाया।

वनकी वाजा-सब काप का हो गए हैं ता कुछ हैं। विभाग कीजिये कीर मोजन करके वहां जावें।

ग्रुक्शवन्त्र--भोजन वो इस करके खाय हैं। दूसर इस पर विना को माने विना जाने इघर चाह हैं। इसक्षिये इमारा इस समय पहाँ दकना किसी प्रकार भी विषय नहीं है।

बसने कम से कम इक्ष ला पी अने का वो चाप स बहुत इक्ष सामद्द किया किन्तु साप बसकी कोड़ बात स्वीकार न कर पर्ध से पक्ष ही रिये। आपार बहु भी चापक साथ माथ सापम पर्दुवाने की छटि से पता।

चाप समक्ष साथ साथ बस्ने चाते थे चौर मतमें यह मोचते जाते थे कि पियाह का प्रसंग चता कर बससे किस प्रकार वियाह करने का नियप करें। चलते में जब यह चालके गोप के बाहिए पर्युचा कर पीछ कीटन सत्ता तो उससे चाए से कहा

पहुँचा कर पीव औरने समा तो उसने साथ से कहा हमारा विचार कर के कालाख में विपाह करने काई! यह आप अपने पर वालों स कर हैं।

इस पर शुक्सपम्त्रजो बासे

मुनि ग्रुक्कवन्त्र का की दीवा "किन्तु मेरा विचार का विवाह करन का नहीं है। सुकास दो सगाइ के समय पूछा तक नहीं गया। जब आपन अपनी

340

सदकी की संग्रजी लाहर में की भी तो आपको उसका विवाह भी वहीं करता चाहिये। भापके यह वचन उसको बहुत तुर सरो भीर यह भापस

कडने खगा। 'इस बार' में मुक्त काप संकोइ भी बात नहीं करनी है। जब सब इक्क भाप के बाबा से तब हो गया है तो इसमें मब 5अ वही करेंगे।

यह बढ़ बर बह औट गया। उसन घर जाते ही एक पत्र दडीकी को लिककर पसमें शुक्ताचम्त्रजी के गांव में चाने तथा पनके साथ हुए बार्वासाय का सब समाचार क्षिक दिया। फिर इसने इस पत्र को एक भावनी के दाय दबौद्धी मञ विया।

उधर द्वानक्षत्रस्य भी भी वदौसी चपने घर चा गए। चापक चाने के इक समय बाद हाइयाना से पत्र केकर वह चादमी भी भा गया । चापके पाचा ने जब वह यत्र पड़ा ता दनको बड़ा <u>तुरा समा । उन्होंन क्रांध में भर कर चाप स पुत्रा ।</u>

क्यों ग्रक्सचन्त्र ! तुम हुड़ियाना क्यों गर्म में !" तथ आपने बात थनात हुए उनको उत्तर विया

"मराविचार न तो वडांबान काढी था और न में करां जान बुम्ह कर गया । मुन्ह यहां केंद्र बाला से गया ।

तम चापकं चापा नं फिर पूछा।

"वो हुम नहां यिनाह करने का इंकार कर चाए?" इस पर चापने योहा साइस करक उत्तर दिया

प्रधानाचाय भी सोहनसास जी 'अब इस क्षत्रकी का बाग्दान नाहत् हो सुका है दो में

क्ससे क्षेत्रे विवाह कर सकता हूं ? मैंने बनसे कह विवा है कि मैं भागकी सहकी से विवाद नहीं कर सकता । भाग उसका विवाद साइब करें।

370

ब्यापके चना का ब्यापके यह शब्द सुनकर क्रोध हा ब्याया ! यह जिल्हा कर कापसे बोध । 'तावदे बुड़ों के बीच में मासने बास्ता तूकीन होता है !''

धन्होंन इस प्रशार आपका बहुत खोट फटकार बतकाई ! किस्तु आप सब इक्क बुपबाय सुनते रहे । आपने अपने विचार पर दृढ रहने का सकत्य और भी पक्ता कर किया है

काव काप पर गांव में सब कोर में बाट फटकार पड़ने भगी। चस्त काप वडीक्षी से सवोडर मंडी बन्ने काए और वहीं रहने असे।

कुछ दिनों बाद ही फारगुया में बापका विवाह करने का नियमानुसार हुकियान से पत्र था गया । वसीकी क व्यापके घर बालों न चापक पास भवाहर मंदी समाचार मेजा कि वह आपका अविकास दुवीली मेश वें किन्तु इस बार आपने अपने मन में इस्त कांपक साहम बटोर कर विवाह के क्रिए दड़ीखी जान स साफ इकार कर दिया।

किन पापा न चापका साव बांट फटकार बतलाई और बक्रोपा बान क वियं जारवस्ती रजगावा में विरुद्धा विया ।

चनाइर म चापक पास दो मकान थे । एक मंडो में किराये का का जिसमें वह स्थय रहते थे। वसरा बस्ती सं कुछ कालग वा । इस मकान में सरगांचा निवासी एक प्रतिक गीव हाइया सहिला कुल विनों के किये कारणवरा भा कर ठहरी। हाक्यपन्त्र भी अब इस बार भवोहर में रहे तो उसके पास मध्यन आसी कराने की भारा संप्रायः भाषा जावा करते थे। उसने भाप को जोग जावा सा तथा बितिद सा दंश कर जो काप से इसका करण पूका तो भापन संकोष करते हुये पसे सारी पटना सुना कर करा—

"मेरी पिन्ता का वास्त्रविक कारण यह है कि मैं विवाह तो करुगा नहीं। अब इस विवाह की मुसोबत से किन प्रकार कर ।"

च्छा ।" स्त्री—तुम्हारा यह सोचना था वभित नहीं है। मावा पिता

न पड़े स्त्रो—सब ता इसका यह परियाम होता कि एक पार आप

का पर हाइ कर जरूर भागना होगा।

शुक्तवम्यू—यह ता सुम्म का भी दिलाह द रहा है। स्त्री—पंक्षी बुशा म मैं चाप स एक प्रचन कना बाहती हूं।

ग्रुक्तवन्त्र--वद स्था ?

रहा— या वा चाप इस विचाद का जैस भी हो चपरय कर स कमवा पति चापका पर खाद कर मागना ही पते वा चाप चार करी न जाकर सीध ग्रेट पर सरगोगा चापे। मरा विख्यास है कि मैं चापक जीवन का क्यांचित्र करने से चापको

विशेष महापदा हे सकू गा ।

शुक्सवन्त्र—सीर भागके इस भन्तरोग को मैं स्वीकार करता है।

इस प्रकार सरगोभा की पस महिशा को काश्वासन इंजर शुक्सचन्त्र जी अपनी दूकान पर क्योहर संबी में रहन छन। किन्तु जब उनको बनके बाचा न यिवाह के खिमे गांव मेजन के किये जनरवस्ती रेखगाड़ी में निठका विया तो धनको अपन भावी जीवन के सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करने की भावरपकता हुई । शुक्तवम्द्र भी भपन पापा शारा रख में जबर्नेस्ती निठवाए जारूर बनोइर से तो चल पने किन्द्व गाड़ी के मर्टिका माने पर वह एसमें से कतर पड़े। कन्होंने अपने टिकट को फेंब कर वहां स सरगोपा का दूसरा टिक्ट खिना। सरगोषा में वस महिला ने चापकी बहुत क्रियक कातिर की।

नास्तव में वह महिखा एक घनी विषया थी और उसके प्रमात्र संवान प्रसन्ते एक पुत्री भी विसन्त विवा**द श**क्तवार्य जी के साथ करके उनको यह घरणमाई बना कर रस्तना बाहरी थी । इसीक्षित्रे शुक्कायन्द्र जी के जाने पर उसने बनक अपर सूब लर्च करना धारम्भ किया।

किन्तु पस विभवा का देवर एसकी सम्पत्ति का कपन की उत्तराधिकारी समस्रवा था। सवपन वह उसकी पर जमाई रहाने की योजना के विरुद्ध वा। इसीक्षिये वह शुक्काचन्द्र जी से भी श्वद जळता था।

भारम्म में दो शुक्छ बज्र जी ने उसके इस स्ववहार की प्रयेकाकी किन्तु बाद में जब भाग को पक्षा कक्षा कि मई महिद्या मीसाहारिया है तो भाप को उस से पूर्वा हो गई। व्यव व्यापने वसके द्वारा दिया हुवा बुट्य इसकी बापिस करक सरगोभा क्रोब विया।

सरनोचा से चाप तीचे धसुरसर झाए। धसुरमर में चापको चपने गांव दुदौदी का नियासी रामणी झाल नामक एक माझ्य मिळ गया। यह जैन अदा सखा या थीर दिस्सी

भाषको भाषने गाव दुश्रहाका निवास उनका आहु गानक एक प्राप्तस्य सिद्ध नया। यह जैन भद्धा वाद्धा या प्रोप्त दिस्सी में मुनि दोषा सेनी बाहुवा या। किन्तु उस समय उसकी मावा ने इसके दीषा क्षेत्र में वाषा बाद्धा दीयी। जब पढ़ कापका बाजार में सिद्धा तो इसने काप से कहा

रामकी क्षान्त - करो शुक्तक मृत्र ! यहां करो पूस रह हो। पर पर वो तुम्हार परिवार पासे तुम्हार क्षिये रो रो कर माख र रह हैं। करत तुमको तुरस्त गांव आकर क्षपने परिवार क दुन्त को दूर करना चाहिये।

इस पर शुक्छकम्त्र जी न उत्तर दिया-

मुनि ग्रुक्सचन्द्र जी की दीचा

शुक्तवन्त्र-पर को धन में नहीं जाऊ गा। में अपन विवाह के सम्बन्ध में बनके विवारों को मानने का वधार नहीं हूं। यदि घर गया वा स्टिर यही सब वक्कर पढ़ेंगे। अस्तु घर वा में अब नहीं जादंगा। रामजी बाद्ध-सम्बादन तुमको घर नहीं बाना होते हम

मरे साम पद्धों। में तुमको झान पुरव तया धर्म के नए नए स्थान दिलकाऊ ना। वह भाषको भएने पर से गया जहां उसके पासके मन्यों को दलकर भाषको जैन पर्ध का प्रथम बार परिषय मिला। वाद में वह भाए को पूर्व भी सोहन खाछ जी महाराव के पास के गया। पूम्ब भी ने भाप को जीव माजीव पुरव पार भाषव क्या संयर, निजरा तथा मोछ इन नव तस्त्रों के सन्वस्थ में यहेरा वृक्ट यह बतकाया कि इस स्थादिकायीन अवसागर को मुनि हीका क्रिये विस्ता पार नहीं किया जा

प्रधानाचार्य भी सोइनकाल जा

शुक्सपन्त्र—सीर चापके इस चलुरोध को मैं स्पीकार करता हूं।

330

इस प्रकार सरगोचा की कस अधिका को आरबासन दस्य ग्रानकपण्य की अपनी वृक्तान पर करोद्दर अंकी में रहने क्षेत्री किन्तु जब कमको दसके चावा ने पिवाइ के सिद्ध गाँव मेजन के विसे चवरवादी देखााड़ी में विठका दिया हो चनके अपने गांधी जीवन के सम्बन्ध में अभीरता स दिवार करने की

मानी जीवन के सन्बन्ध में शंभीरवा से विश्वार करने की धावरपकरा हुई। ग्रुक्तधन्त्र जी धपने शाशा ग्रास से में जनरपकरी विश्वार माना ग्रास में जनरपकी विश्वार माना कार्य स्थानित से वी बल पने किन्तु गानी जनरपकी स्थानित पर यह उसमें से उत्तर पने। उन्होंने धपने टिका धाने पर यह उसमें से उत्तर पने। उन्होंने धपने टिकट को फेंक कर वहां से सरयोधा का नसस टिकट किया।

सरगोधा मं इस महिला ने आपकी बहुत क्रिकिक लातिर की।
पास्तव में वह महिला एक धनी विषका मी कोर दसके
प्रसान सपान उसकी एक धुनी भी विसका पियाह मुक्तपन्न
जी के साथ करके धनका बहु परजमाई बना कर रक्षाना बाहती
भी। इसीवियं मुक्तपन्न जी के जाने पर उसने धनक करर मुक्त जब करना आरम्भ किमा।

किन्तु उस पिपवा का देवर उसकी सम्यक्ति का व्यप्त की उपनाधिकारी समझ्या था। व्यवस्य वह उसकी घर जनाई रखर्व की योजस्य के विरुद्ध था। इमीक्रिये वह शुक्कपण्य जी सभी स्व जकता था।

भारम्भ में वो गुम्बक्षत्र औं ने उसके इस स्वयदार की परवा की किन्तु बाद में जम भार को पक्षा कि मह महिशा मोमाश्वासियों हैं वो भार को उस स पूछा हो गई। अब भारत उसके द्वारा दिया हुआ द्रश्य दसको बादिस करके सम्माभा बाद दिया।

३३३ इ.जीको

भव रामजी लाख ने भी पुस्य महाराज से शुक्सभन्त्र जी की वीचा देने की प्रेरखा की। क्योंकि ब्यावके वालिंग होने के कारख भाषके मंत्रच में ब्यावके माता पिता की अनुसति की धावरयकता

मुनि सुक्लपन्द्र जी की दीका

नदी भी।

भी पृत्रय महाराज के महमत होने पर रामजी साझ ने शुक्स चन्त्र जा स कहा—

ग्रुक्तवस्त्र जी। कसी काप दीक्षा संस्तो। दीक्षा मुक्को भी सीप्र ही होना है किन्तु मुक्के कसी कपन पुत्र का दिवाह करना है। कस्तु में करका विवाह करने के उपरांत दीक्षा छुना।

चापके स्वीकार करने पर शिद्धा का मध सामान मंगवा क्रिया गथा । चव चापसे पुरुष भी न पुद्धा

क्यों ग्रुक्तकम्द्र ! क्या नुम जैन दीका क्षेता शाहत हो ! ? चापने उत्तर दिया

'बी हो मैं चपनी इच्छा से दीया छना पाइता हूं।" पुरुष महाराज न यही प्रश्न हो बार और मी किया और

आपने दीनों पार एक ही बत्तर दिया। अस्तु आपने आपाह शुक्छ पूर्णमासी संयत १६७३ को वापहर समा सीम कन्ने पुरुष भी ने स्वर्ण दीखा इकर तमसो सुनि

तापदर सचा तीन बजे पूर्वम भी ने स्वर्च बीझा इकर उरासी युनि रतन पन्द भी महाराज का शिष्य बनावा। कब कारका यान्य रिप्प बनाने की भावना में वस्त्वे मुद्दति मिखाने के क्रिय चाएका राम्या जी से ही एउन पाटन करवाने क्रम।

मुनि रतनवन्द्र भी वड़ भारी तपस्थी थे। उन्होंन पैंसठ २ दिन तक इंडपवास कड़ २ वार किय थे। पून्य सहाराज की प्रधानाचाय भी सोइनकाझ वी

स्थानक के बाद रामधी झाल आप का अपने स्थान पर से आकर आप से बोझा

"शुक्कावल्ल ! जिस सार्ग पर हुम जा रहे हाँ पह हुन्हार हिये कल्यागुकारी नहीं है। इस प्रकार स्वतन्त्रवापुर्वक पूरते से नवपुन्क उच्छु क्रळ हो जाता है। हुमको चरना पर होने कराभाग तीन पर्य हो गए। उस समय तुत्वारों चाडु मधर्य वय की थी। सब तुम पूरे बीस वये के हो चुके हो। युवाबला बड़ी सयकर हाती है। हुमको खपनी युवाबरवा को एक निरिच्य मार्ग पर हमा इंसा पाइंडर। यदि तुम ऐसा न करोग तो संभव है कि हुम किमी पतन मारा के पविक वन वाच्यो। इस विश्व हुम का खब था समय है। या तो तुम पर गांकर चयने की

वीचा लेकर भुनि वन जाचा। इस पर शक्कवन्द्र की वोध

332

भ्रथमा भ्रमी सुन्ते कुछ दिन इन वार्तो पर विवास करनदो। रामशीमाल—कम क्रमा भ्रमक्रमा च िक्को रि———

कपने घरवाओं की इच्छा पर इसके दा कम्यथानुस जैन

रामणीसाल-तुम समा समृतसर म क्तिने दिन ठहरना चाहते हो !

शुक्कजन्द्र जी---यदि आप मेर यहां हान का समाचार घर न मजे ता मेरा विचार यहां पक्र मास तक ठहरने का है।

रामजाबाज-तुम्हारी पंती इच्छा है ता तुम यहां सानन्य पूर्वक ठहरा। में तुम्हार घर समाचार नहीं मंजु गा।

ू - - - - - पुरुष्ट पट समापार नहीं संश्रुण।
इसके परपात, रामजीकाल न न्यापका सासु पनानं की
इस्का से सासु प्रक्रिकसम्य पाइ करने का दिया। व्यापनं भी वसे
रोप्त हो याद कर विदय।

बीचा देन की प्रेरणा की। क्योंकि आपके वालिंग होने के कारख भागक संबंध में भागके माठा पिता की भनुमति की भावरयकता मही थी। भी पुरुष सहाराज के सहस्ता हाने पर रामजी साक्ष ने शुक्त

चन्त्र भा सं दशा--शुक्तवम् की। कभी भाग दीवा स सा। दीसा मुक्तको भी शीप्र ही सेना है, किन्तु सुमे बामी बापने पुत्र का विवाह करना 🤻 । बस्तु में उसका विवाह करने 🕏 उपरांत दीवा 🗨 गा ।

चापके स्वीद्धर करने पर श्रीका का सय सामान मंगवा लिया गया । चव चापसे पुरुष भी न पृक्षा

'क्यों मुक्कवन्त्र ! क्या तुम जैन दीशा क्षेत्रा बाहत हो !' मापने उत्तर विया

'जी हों मैं चपनी इच्हा से दी दा सेना पाइता हूं।'' पुरुष महाराज न वही अस्म दो बार और भी किया और

मापने तीनों बार एक ही उत्तर दिया। चलु चापडो मापाइ गुक्स पूलमासी संबत १६७३ का

वापहर संघा तीम बंध पुरुष भी ने स्वयं श्रीका वकर तपस्या सुनि रकत चन्द्र जी महाराज का शिप्य बनाया। श्रव शायका यान्य शिष्य बमान की भावना स बनसे महति मिलान के खिय कापका क्षपत्था जी से ही पठन पाठन करपान सग ।

मनि रतनकरून जी वह भारी वपत्वी थे। उस्क्रेनि वैंसठ र विन श्रम के क्यमान कह २ बार किय थे। पूत्रय सहाराज की इच्छा थी कि स्थाप उनकी सेना करें। किन्तु मुनि रदनपम्न जी की सामु स्थिक शेष नहीं सी। उन्होंने ६४ दिन के संदिम उपसास के दिनों में एक पत्र क्लिसकर पूस्स भी के पास रसकर उनसे निकास किया कि

'इस पत्र को गेर उपवास के बाद स्रोला आये।

उन पत्र में ब्यापने किसा बा कि मेरा ६४ दिन के उपबास के करिम दिन प्रायांत हो जानेगा। बस्तु उनका स्वर्गवास उनके सरसाए इए ठीक समय पर हो गया।

मुनि रतनर्थद जी का स्वगंवास हो जाने पर कापको वृसरे माधु कपनी सेवा में हेने को दुस्तकाने क्ष्मे। एक दिन कापन कावसर देखकर पत्रम भी से निवेदन किया।

ग्रुक्शवन्त्र—गुरुवेव ! कहं साधु मुखे इस वात की मेरखा करते हैं कि मैं काकी सेवा में बचा वाऊ ! भाप कृपा कर मुखे मर कर्तक्य कर्म का निर्देश करें ।

जिस समय मुनि द्वान्स्यन्त्र जी ने यह राष्ट्र पृथ्य भी की मेवा में निवेदन किये हो मुवाबार्य भी काशीसम जी महाराज भी पढ़ी परस्थित थे।

पूर्व भी न भाषको बरार दिया

'यदि तुमसे मिष्य में कोई मुलि येसी बावणीत करे को कपने की युवापान भी कारोराम की महाराज का मिष्य बराबा दिया करता। कत्तु तस समय से काप क्षिकतर मुनाचार्य जी के माब ही बिहार करने सगे चौर संघ में भी युवाचार्य जी के ही शिष्य करहाए।

## 88

## पश्चाङ्ग सम्बन्धो विचार

पत्र सु शुशा भाषाण । सवा सु भनस्वायभन्मे विष्य कृष निज्मासङ्गा ।

न्यानारांग सूत्र प्रथम भुतस्त्रम्य कम्पयन ६ वर्रशक ३। मदा पवित्रता कथान वर्गारावन करने वाला, जानार याजन

मना पंजाबा के बाज बमीराज्य करने बाजा, जाजार वीजन करने बाजा मुक्ति बमीराकाय के जितिरत जमी बरहुमी का खाम कर रेवा है।

पूरव भी सोहमलाख जी सहाराज इस प्रकार संघ हे कार का मिथिक प्रकार की पहुँचियाँ एकर पूर्वतया स्थयस्थित करके कार्यतमर में निवास करते रहे।

संपत्त १६७६ में उन्होंने चयुतसर में इयासचन्य जी बंधानी च्या तीका वंकर पनका तपस्ती गुनि इस्वरक्षाल की का शिष्य चनाया।

मुनि शुक्तपण्ड भी महाराज न कुछ ही वर्षों में घाराम मंत्रों का अध्ययन कर कारनी घताजारण युद्धि का गरिवय दिया। धारने संग्न १८०० में पूर्य भी की चाता सं शहरू में अम्मू निवामी शुमाप्यन आ पैरागी का बीचा बी।

पूरम भी न संवत १६८० में चमुतसर में नेनीतम निर्मा कान्डवन्द जी भेरागी को बीचा दा । वह जावि व ब्राह्म्य व।

संवन् १६६२ में अमृदसर में शुक्रारासराम निमासी सूर्य जी वैरागी को दीक्षा देकर उनका दीपवन्द वीमझरान काहिय वनाया गया (

संयत् १८८६ में पूज्य भी की भाका से हुनाना की जारी १८५२ स पूज्य भी की खाड़ा स नुभाषा काशीराम जी महाराज ने दिश्ली में करार प्रदेश निवासी मकारापत्व जो वैरागी को बीचा वौ ।

संबद् १६८४ में बागुरसर में छुद्दारामराम निवासी क्रूबर्ग भी बैरागों को तीका देकर उनको सुनि तीपभन्त भी महाराज है शिष्य बसाया ।

संवत् १६८३ म पट्टी नगर में टेकपन्य जी वैरागी का श्री

वेकर कर्षे गैंडे राम जी सहाराज का शिष्म बनामा गर्मा

यचपि इस पूरे समय भर पूज्य भी सोइमझाड जी मद्यार रिश्वर रूप से चास्तवसर में विराज रहे. किन्तु पनकी पूरावस्था साथ २ वलकी निषंत्रवा भी बहुती जाती थी। क्रमुतसर क्षेत्र भी संघ पूर्व भवित मावता से उनकी संबा का काम बे रहा थी। पहायक अंगत् १६८२ में त्री पूज्य महाराज की वनियत कर्षि पिगड़ गई। सब उनकी शारीरिक त्विति सत्यभिकमानुक होगई। भी पूरम महाराजकी संगा करने के लिये सुवाचार्य भी कारारान् नी महाराज तथा महास्वविद सुनि गृहे राम जी महाराज भी उन दिनों समृतसर में डी पिराजमान थे। पूज्य श्री के रोग क

समाचार पाकर गयी उद्देशकार औ महाराज भी शीम ही पिहार

क रक्षेत्रमवसर का गवा

चन दिनों एक बोर तो पुस्त श्रीकी रोगपरिचर्या की जा रही भी कीर दूसरी बोर इनका बनाया हुका नया जैन पंत्र्यांग मुनियों में चर्चा का विश्वय बना हुका था। पृश्य भी का जागमा-म्यास नंभीर तथा तक्षस्पर्शी था। जेन क्योतिष कहो बाप प्रकायक पर्यकृत से। चन्त्र प्रकृतिक बादि सूत्री के रहस्य उनके किये इस्या मुक्कपत से।

सह पीसे वसता दिया जा चुका है कि पूच्य मोहतलात जो महाराज ने करारी सुकराज कामध्या में पूर्य भी मोडीराम जी महाराज तथा सुनि मंस की इच्छानुसार नवीन सेन विधिपत के निश्चय के कार्य को कराय हाम में विध्या या। बन्हीन जानम मन्त्रों सूर्य प्रक्रांचित सथा करते हिए या वा प्रमुक्ति कार्य को रचना भी कर दो थी। किन्तु और पद्धांग बन जाने पर भी बापन उसका कर दो थी। किन्तु और पद्धांग बन जाने पर भी बापन उसका कर पर्यक्त में परिवाद करने के किये काह कात्रा मंत्रा है। इस्त ममय बाद भी उपायाय चारमाराम भी महाराज इस मम्बन्य में पूच्य भी के मध्य विवाद किनमय करने विशेषत किया प्रमुक्त पर परार । बापन पूच्य भी को वन्त्रना करक उनमें निरोधन किया—

"गुहरूव । चापन जैन चातमां क मृश्त तक्तों का गहन पारायण करक जैन पक्षांग का निमाण किया ह किया मारा मारा चार्या तक प्राचीन सनातराधी सीक्षी म वन हुए पद्माणों क चतुमार ही चयन चातुमार चाहि मना रहा है जा र्यवत नहीं है। मेरी चार स प्राचना है कि चार चायार्थ क नात चान पनाय हुए जैन तिथि पत्र का प्राचीरत करन को चाछा संघ का है।"

इस पर पुश्य महाराज न उत्तर दिया

'बात्माराम जी।' भाषका कहना यथायं है। किन्तु मुक्ते मसा प्रतीत होता है कि उसको प्रचारित करने की भाषा देने से पुष सुक्ते इस सम्बन्ध में सच को बन्धित मी अनने का

वल करता नाहियं।
पूष्प महाराज के यह राज्य सुनकर वधाऱ्याय जी वोके"मेरी तुन्क सम्मति में ता हम विषय में चावार्य तथा
व्याप्याय की सम्मति है। पर्याप्य है। प्राचीन काम में यहैं
प्रयास्था भी। में इस पूर पुख्तवा सक्षमत हैं। सम्मत् काम में यहैं
प्रयास्था भी। में इस पूर पुख्तवा सक्षमत हैं। सम्मत्व बांध इस

सम्बन्ध में संघ स बाहा प्रचारित कर हैं। इस पर पूज्य सहाराज ने संघ में इस बाद की बाहा प्रचा रित कर दी कि संघिष्य में सभी चातुमीस नवीन जैन तिथि

पत्र 🕏 चमुसार ही मनाप आर्थे ।

33⊂

पून्य भी की इस क्यांडा का मुनि संघ न बहुसम्मति से स्वागत किया । करपद इसके परधात पंजाब के मारा मुनियों ने पून्य भी द्वारा नाप दुर्ग नवीन जैन विधि पत्र के अनुसार ही बातुमास मरावप ।

किन्तु मुनि बालकन जी सहाराज आर्या पार्वती जी सहा राज ध्या मुनि बोटकाक्ष जी महाराज के सायुक्ती न इस नवीन जैन दिधि पत्र का न माना मार उन्होंन कपने खपने पार्तुमीय पुराना राजी सही किया। गया उदयपस्य जी ने भी भावना चानुमास पृम्य भी क नवीन जैन दिधियत्रक बानुसाद हो किया।

संपन् १६७३ ६ इस पानुसाम ६ पर्त्वान् युवापार्य भी कर्ताराम नी महाराज गणायच्यदक मुनि भी छाटनास जी महाराज मुनि जहार पर जा महाराज क्या मुनि हीरासाझ जी महाराज भारत्व में गण्डीवत हुन। घटा जन्होंने पारतरिक पार्टिनार हरक पर निजय दिला हि— 'जब इस क्षाम घन्यर नहीं से पंजाब की क्षार आएंगे तो घपने धाने पातुमींस बेन विवि पत्र के बातुसार किया करेंग किन्तु जब इस घन्यर नहीं के दूसरी क्षार क्षाया करेंगे तो घयने "चतुमास पुरानी परिपाटी पर ही किया करेंगे। क्योंकि क्यर प्रदान विवार रक्षन पार्डी की संख्या क्षिक हैं।'

इस प्रकार समाज में पर्दा परस्परा का एक मारी संघप कहा हो जाने पर जालंबर में मुनियों का एक सम्मेकन किया गया। इस सम्मेकन में भाषी पावरी जी महाराज तथा गयी। उदयपन्द जो महाराज का जैन विधि पत्र के सम्बन्ध में शास्त्रायें हुआ। इस शास्त्रार्थ में भीठम रूप से यह निश्चिष किया गया कि—

सभी जैन सुनि घपना घपना माहुर्मोस केयस भार महीने का ही करें। क्योंकि एक हो जैन सार्त्यों के समुसार वीर सभी महानों में नहीं हा सकता भीर हुमरे जेन सुनियों का माहुर्मोस चार मास से सरिक का क्यों मा मही होया।"

किन्तु दुख मुनियों तथा खार्याओं ने इस निखय को भी न माना और पत्री तथा परम्परा इन दोनों इखों में कीई भी सामंत्रस्य अनिता रूप से न हो सक्या मुनि भी मिमीलाख जी माना के देश भावना के दरावर्षी होकर जैन तिथि पत्र के विक्का सस्यागह मां किया किन्तु प्रसमें बनका सफ्छता नहीं मिली।

कब पत्री का बिरोप करने मांसे का पक्ष प्याप्य निवस पहने क्षाना के यह सार मोवी सागर बमा ब्यवाबकर माह पत्मानम् जी एम०प० बेस प्रमावतासी गृहस्ती को पूना भी के पास क्षमुक्तर खाए। जम्होंने कब पूम्य भी के साथ इस

प्रधानाचाय भी सोइनकाल जी

38

पिपय पर वार्ताक्षाय करके मामले को अक्की दरह समग्रा तो जैन पत्री को सराहना की। फिर उन्होंने यह भी कहा

इस सम्बन्ध में पूत्र्य भी का विरोध न्हरने का किसी के श्विषकार नहीं है। इर्ग उसको मानने या न मानने की सब को स्वयन्त्रवा है। इस सम्बन्ध में मुनि मिम्रीलाझ जी महाराज या किसी श्रम्य व्यक्ति का सरवामह करना सर्चेया अनुचित्र हूं और वह सरवामह नहीं कर उरामह हैं

वस तरायाल न शास्त्र पुराना व इस प्रकार पंजाब में जैन विधि पत्र का प्रश्न कई वर्ष वर्ष अस्मत्व नंभीर साध्यक्ष का कारण बना रहा। इसमें विशेष बाद यह भी बी कि दोनों पड़ के सान्वांसक इस विधय की गहराई में आकर इसकी समझने का प्रयत्न न करते हुए कथाय के वशामर्थी होकर केवल सान्वोधन कर रहे थे जो कि एक उन्नोदिशीस वधा बागुस समाय के स्मुस्थ नहीं था।

सन यह भाग्नोसन मुनिनों से होकर गृहस्यों में भी का गया तो इस मधमेद को दूर करने के सम्बन्ध में पंजाब जैन सभा को भीर से कई बार मयता किना गया।

संबत् १६०१ सिक्सी में वारीक १६ बतवरी १६२४ को बाहौर में मुनि श्री ब्राह्मपन्द की महाराज की कपल्लित में दनकी सम्मति वया त्वीकृति से कुछ प्रतिहत्त सातु मुनिराजीवना १४ मावकों के एक कमेरी नियत की गई। बाह्या फलूराम करात्र सर्वाची राम को इस उपसमिति का मानी बनाया गया।

स्त्रनाचा राज का इस उपसासाय का सन्त्रा नताया गया। इस करीटी के बाहराष्ट्रसार मंत्रियों ने परिक्रस करके साधु मुनिएजों को बाह्यपर मगर में एकदिय करें उसका एक सम्मोदन किया। यह सम्मोदन कामगा एक सणाह रक पहा। इस सम्मेदन में गवावच्छीहरू मुनि भी बाह्यचन्त्र की महाराज गयी ब्ह्यबन्द जो महाराज तथा महासधी पावेतीजी महाराज क मध्य पढ़े हुए मतमेदों को दूर कर दिया गया।

इसके परचात् बीडयासा में फिर मुनिराजों का एकत्रित किया गया। यहाँ भी कुछ मतभेदों को दूर कर फिर समझ त्रयस्य करक व्यमृतसर में एकत्रित किया गया। यह पातासाप ममुदसर में कई दिन दक पक्षता रहा। चन्त में मुनिराजी भाषिकाओं तथा शावकों की सर्वसम्मति से २१ भग्नेस १६ ४ को संयत् १६८१ विक्रमी में ही एक पूरा निराय कमेटी नियत की गई। इस कमटी में बाठ साधु श्री पूज्य महाराध की चोर से माठ माधु विपच की कोर से तथा १४ वन भावकों का रखा गया जा १६ अनपरी १६ ४ का साडौर का कमेंदी में रहा गण थे। इस प्रकार इस निराय कमेटी में कुछ ३१ सदस्य एक गए। इस समय सबसम्मति संबद्धभी तय फिया गया कि इस क्मीटी की केठन २५ दिसम्बर १६ ४ का होशियारपुर में की जाब । किन्तु हाशिया खुर की इस बैठक में भी पूक्य महाराज माठों साधुमों के पहुँच जान पर भी विषक की चार स काइ माधु महाराज नहीं भाए।

इसक बागले हैं। दिन हाशियात्पुर म - ६ दिसम्पर १६ ४ को पंजाब जैन सभा की धन्तरंग करीटों का खिलवरान मी दिया गया। इसक समायदि जम्म तथा कारमांन राज्य कर्म नुष्युत्व सर्वित के दिया गया। इसक समायदि जम्म तथा कारमांन राज्य के स्वीय के दिया के दिया के प्राप्त के स्वीय कर्म कर समायदि के स्वीय कर समायदि के स्वीय कर समायदि के स्वीय कर समायदि के समायदि के समायदि के समायदि के समायदि के समायदि कर समा

पुढ़ि सभी तह भी निएय हमेरी न पत्री फू सस्यस्य से

चपनी रिपोट नहीं दी भावपम निराय कमेटी के समस्त सुनि-राजों तथा भायिकाओं की सेवा में यह प्रामना है कि वह २८ तवा २६ मार्च १६२४ से पर्व व्यवनी व्यायाजना पूर्ण कर ही। यदि तदनन्तर पंजाब जैन समा की बाम्तरिक सभा यह निर्मय करती है और पवि निराय कारेटी की सम्मति हो सो एक खोटी सी सद्दायक उपसमिति नियत कर वी आवे. बिसमें गिम्नखितित चार सदस्य हो। यह उपसमिति पत्नी सम्बन्धी प्रश्त पर सब सम्भव साधनों सं श्रिवना ज्ञान प्राप्त कर सके प्रक्रिय करके अपनी रिपोट निराय करीटी के सामुख पपस्थित करे। निर्णंप कमेटी में चपरिवत हो हर उस रिपोट पर विचार किया आवे। भौर निखय कमेटी पूछ भायोजना वारीक २१ मप्रैस १६९४ के प्रस्ताव के चनुसार संप्रद्रीत कर। उपसमिति 🕏 खिये निस्त-

१—सामा सन्बराज जी भी० ए० गुजरांवाजा २ - जाका मोचीराम नाहर होशियारपर. ३- नाम् इरजसराय बी० ए० व्यस्तसर तथा

४ - बास्रा जगन्तास नाहर पटी।

क्षितित चार महानुमाय सवस्य बनाय रा -

चन रनेतास्वर स्थानकवासी पंजाब जैन सभा अंडियाडा गुर की कार से इस प्रस्ताब का कायरूप में परिवाद करने के सियं वपराक्त पारों सबस्यों के नाम अधिकारपत्र आरी करते हा उत्तस व्यपना कार्य शीम ही व्यारम्भ करने की प्रेरगा की शर्के।

इस उपस्मिति की नियक्तिपर बाद में निराय बसैटी के प्रधान राम बहादर दीवान बिशानदास साहित प्रथा जनरत सेक देशे राय साहित आधा देवनाव जी की क्यान्तियत रूप में

भी स्वीद्धति के की गई।

इस उपसामिति की प्रथम बैठक २३ जनवरी १६ ४ को अमुष्टमर में करके उसका नाम 'पत्रा निर्योध कमेटी' रहा गया।

पुष्राह सम्बन्धी विचार

ष्ममुसमर में करके उसका नाम 'पत्रा निर्योग कमीटी' रह्मा गया। स्मका स्थान साला इरणस राय गी० ए को तथा सन्त्री क्षाला मोदीराम के चुना गया। स्पन्ने परचान इस षपसमिति स चाठ परन यना कर उनक

उत्तर मंगवाने के खिया भी पूच्य महाराज की सवा में भजा गया। इस समिति की २६ लुखाइ १६२४ की गुजरांपाला की मीटिंग में मवसम्मति से १३४ मान तथार करके वह भी पूच्य महाराज ने १६० १६ तथा १०० १६ साम पूच्य १६ तथा १०० १६ सम्मत्त प्रति स्वाप्त में अप १६ १६ तथा १० १६ सम्मत्त एवं १६० १६ का गया महाराज ने १६० १६ तथा १० १६ सम्मत्त मं अपन सिलाने का काम उप गमिति न समझ लाखा हरजस गय पर खोड़ हिया। भड़ीने इस काय की ११ मह १६२६ तक एक किया।

रे दिसम्बर १६२६ को इन उत्तरों पर विचार करन के क्रिये उपमीमिति की पैठक खाड़ीर में हुई। इसमें रिरार्ट के क्रियने का बाज प्रमुकराज जी भी० ए० गुजरावाझा नथा साला जगन्नाय जी नाहर पट्टी पाली का दिया गया। याह में लाखा गुम्बर राज ने भी धपना काम बाला जगन्नाय नाहर के जिस्से दी कर दिया।

हिम्मु बाबा जगमाय नाहर द्वारा किसी बृद्द इस रिपाट का सावा मुन्नर राजवी ची पश्तमा बाता हरवनराय जी ची व न पसन्त्र न कर इसे पद्मावपूछ माना और धपनी खार से एक स्वतन्त्र रिपाट क्रिको । इस रिपाट का ४ जून १६२८ ठक पूर्ण किया गया। इस रिपाट का रश्तान्त्रर स्थानक्यांसी जैन समा द्वारा रिपाट पत्री निख्य करेंदी। नाम स सब १६ ८ क भगत में स्पर्या कर प्रकारित किया गया। इस क्मैटी के विकारों का सारांश यह था-

१——इमारी सम्मृति में भी पूक्य साहिब का वीर निर्वाख मन्त्रत् को प्रचलित वीर निर्माण सम्बत् से १३ वर्ष धविक सगाना चयुक्त नहीं है।

— इमारी सम्मति में युग के १८३१ दिन को कि श्री पूर्य महाराज न चपनी पत्रिका में लगाप 🕻 छैन शास्त्रालुसार 🗓 भीर प्रत्यम् क विश्वय नहीं है। परन्तु इस भी पूम्य महाराज स विनय करते हैं कि वह भगवी बार छपन पर इसे अधिक दिन के विधि चड़ी पक्ष नचन करण चादि भी उसमें क्रण हैं।

३ – इमारी सम्मिति में भारं भी गवाना नुगसंबस्सर भी द्यप्ति से को भी पूक्य महाराज ने भी है वह ठीक हैं।

४—डमारी सन्मति में बन्दुद्वीप प्रकृष्ति के बोक पुग की भावि के ही नय बोल हैं।

¥—उमारी सम्मधि में भी पूज्य जी का खीकिक कापाइ को

जैन मावण मानना ठीक है भी। प्रत्यक्ष के सबया चनुकूत है। ६ - इमारी सम्मवि में भी पूज्य सोइनकाक्ष जी की पत्री के

कुछ। धपकुषा कुमापकुषा भीर समिपात नकृत शास्त्री 🌣 भनुसार 🕻 ।

इसार विचार में श्रेन विधिपत्रिका प्रत्यक्ष स मिछवी हैं।

 इमारा विचार है कि जैन शास्त्रानुसार जैन विधि पत्रिका पर कापरक करने सं संवत्सरी पत्र कादि कुमते हुए सदी पार्वेगे ।

६— इमारी सम्मति में भी पूज्य साद्दिवका सर्पदा चार मास का पातुर्मास करना जैन सिद्धान्त के कतसार है ।

१०--इमार विचार में भी पूरूप का केवल पीप और भाषाइ का ही कपिक भर्मात लींच मास मानना जैन सिद्धान्या-

पश्चाङ्ग सम्बन्धी विपार

तफ्ल है।

११-भी पूरुष माहिए का चातुर्मास बैठने क परवात पंचासवें ११न और चतुर्मासी विहार से संचर दिन पूर्व सम्मस्सरी

भवासय दिन कार चुनासा यहार सं संघर दिन पूर्व सम्बस्स्य करना मगवान महाचीर स्वामी का संघवी परम्पण है। है?---माद्र शुक्त पद्ममी का संवदा संवस्तर्य करना

भगवान् महायोर की भाका का यथाथं भनुकारण है। ११—भावण या कौर किसी माम में सयत्वरी करन की शास्त्र करापि भाका नवी वेता।

१८—प्रत्येक हा मास ६ परचात् कृष्ण पद्म में चापाइ भाद कर्तिक पीप फारगुर्ख चौर पैरास मामों में विधि

पटाना जन शान्त्रों के चतुमार है। व्यक्तिस्थित मिद्धान्त ५ फिन्द पक्सी एवं तथार फरना

ठाक नहीं। जन शास्त्र क सनुसार जैन विधि पश्चिका संग्यक युग् क

सुष क के मास कानु के देर पानु क के कार नवान के देश मास लग हुए हैं कार पांच संचासरा के सूच क रेर पड़ कीर चन्द्र क रेर-४ एक चार के चमानस्या का कि पूर्तिया हैं।

भन इमारी सम्मिति में जा पत्रा इस्ता शास्त्र है जा शास्त्र इसा पत्रा इ।

क्रमस पदा के मन्यन्य में मंच में मतभर इतना स्विक यहां कि पूज क्षाग् सुरास स्वायन के प्रमान का विचार क्राज क्या गणा उदावार जी संप्रमाण क्या मा कि यह नह स्वायाय का दर मंभास कें। किन्तु गणी उदायान जाने क्षय

प्रधानाचार्य भी सोहनकाम भी

385

को एक्टा को बनाय रक्षने की दृष्टि से इस प्रस्ताव को अस्पीकार करते हुए कहा

"इस सन प्रथ भी के संग्रह हैं। वं इसार काषाय हैं भीर इस वनके साधा । यह ठीक है कि इस समय पिरोज वस रहा हैं के और कनके साथ सम्बन्ध दृद्धा हुआ सा है किन्तु इसके आपार्य भी का सम्भान करना ही पाहिये। आवार्य भी जी के पास के संग्रह इसके प्रवत्ना करें या न करें इस खबरय बन्तुना नमकार के द्वारा आवार्य भी जी का सम्मान करेंगे। आप काणों के लिये न सही किन्तु मेरे लिये भावार्य भी जी के खितरिक जब आर बन्दाना भी भावरसक है। यह मेर गुड़देन को वन्त्या है। गुड़देन भी गैडिराय जी महाराज पूम्म भी की सेवा में हैं। मैं वनको भी वन्द्रना कर गा। गुड़देन की बनव में नहीं और सहुगा।

माथी जवनपन्य जी क इन क्यागोरों का आहर करते हुए विरोधी भय रक्तन वाझे सभी साधु गायों श्री को बागो करके पूरम भी की सेवा में पहुँचे। क्याहेंगे गायों जी के बागोद्देशतरहारार पन्ती पन्ता बादि की सभी विधि की। जन इन साधुओं के माथ पत्री भीर परच्या के मरत-के लेकर चर्चा चढ़ी तो पूर्य भी ने बागाम पाठ निकाल कर गन साधुओं के सम्मुक रख विशे कीर उनके मन्यन्य में चर्चा करने के कहा। इस पर गायी बचयचन जी ने संवित्य निकेशन विका

'सगदन ! मैं तो भी परकों में प्रार्थना करन काया हूँ शास्त्राय करने नहीं काया । भाग जानते हैं कि विश् में बादी के रूप में काता तो कमका स्वरूप कुछ भीन ही होता । हम तो भागके सेक्क हैं। हमारा काम प्रार्थना करना तथा भागका काम उच पर प्यान इना है। मरी आपसे मिनक प्रायना ह कि आप वर्षमान समय की स्थिति का देखते हुए यदि पत्री का मनकन स्पनित कर देने की हुपा करें से संघ में सांति स्थापित को जायेगी।'

िक्सु भावार्य भी ने पत्रा के प्रवस्तन का स्विगित करना प्रपित न समस्य कीर संघ में सत्तमक् यना ही रहा । तथापि इस कोग संघ में एकता स्थापित करने का प्रयत्न ध्यय भी करते रहा ।

हो बर राजमें इस विषय परे पाताक्षात बरें। बोकेंस ज इस इप्टान पर तिस्त तिस्ति मात्र धाउमें बर महस्य पुजा-र सठ पाइक्रयम्य जी हिस्सी २ सह पद्मात जी राज्यम सेठ भपन्नसिंह जी भागरा

सठ केशरीमक चोरविया, जयपुर मंदारी घलपंद की रक्काम

६ साम्रा टेकपन्ड जी संक्रियाला दश

सेठ हीराखास जी काचेरादवासा ।

यह डेप्टेशन वा० ७ द्र तथा ६ अप्रैस १६३१ को समृतसर में भी भी भी १००८ पूर्व घोडनलाल जी महाराज की सेवा में पपस्थित हुआ। इस बेपूटेशन के झाने के झवसर पर अस्तसर म परवान भर के प्रमुख आवक भी कागप थे।

डेपूरेशन ने स्वानीय सबुधहरूको सथा भारत स्वानों 🕏 गृहस्यों की चपस्थिति में भी भी की सेवा में यथायोगन नम्नता-पूर्वक विनती की

गुरुषेव । इमारी कापसे प्रार्थेना है कि काप जैन दिवि पत्रिका के प्रचार का कभी स्वतित करके समाज की पकरा की वड़ाने में सहायता देने की कृपा करें और कॉफ़ेंस द्वारा प्रकाशित टीप का स्वाच्चर करने की क्या करें।

बंपुटेशन का यह निवेधन सन कर भी पुरुष महाराज ने

प्रसर विधा

"बर्गाप कामकें स द्वारा प्रकाशित की गई विपोर्ट में शास्त्रा तुसार कह गाउँ विचारणीय तथा संशोधन को जाने पोम्प 🕏 किन्तुओं संघर्षीण्डला के विचार संदम् कपनी संप्रदाय की इस टाप के कानुसार कार्य करने की काक्या चना स्वीकार करते हैं। तबापि कानकेंस का यह क्ष्मच्य होगा कि वह अपनी टाप को शास्त्रानुसार बनाव । इस कार्य के क्रिये तथा भद्रा अरूपया साधु समाचारी शाक्षा चादि के सम्बन्ध में विचार करने के पद्धाप्त सम्बन्धी विचार

ब्रिये कलिल भारतीय मुनि सम्मेक्षन का भाषाजन करे। यह सम्मेवन किसी ऐसे स्वान पर शीध से शीध किया जाने जड़ां पंजास के साधु भी सुराजवा से पहुँच सकें। इस सम्मंत्रन में इन मभी विषयां के सम्बन्ध में शास्त्रातमार निर्णय किया आव । यह भावश्यक है कि इस मृति सम्मेखन में धान्फ्रों न की परामान रीय का भवनि समाप्त हाने के पत्र ही अविषय के लिय नड टीप पनाक्षा जाय । इस सम्मेखन में हमार द्वारा वयार की हुई जैसे अधानिय निधि प्रक्रिका का क्रेस की टीप तथा उपस्पित की जाने बाबी बिसी भी बास्य टीप बाधवा तिथि पश्चिका पर विचार करके उसमें बाबरयक मंशोधन किय जावें। उक्त सम्मद्धन जिस वंदांग का भी यह सम्मति सं पाम कर हुगा कामर्तेस का यह कतक्य होगा कि यह उसका समन्त मारत में प्रकृतित करा कर उसको कार्य रूप म परियात कर । यहि काम्ब्रॅस की बोर से एक वप के बन्दर सम्मक्षन के लिय प्रयत्ने न किया गया तो एक वर्ष के पश्चात इस उसकी टीप को मानन क खिये पाननह न डांग । 'जन संघ की एकता के जिए मैं पत्रा के प्रश्न का त्थांगित

जेत संघ की एकता के जिए से पत्रा के मरत का क्यांगव जेत संघ हुँ परन्तु यह एकता छूति खंगहा नहीं हालें काहिय। बाप सरं कई कानुसार संसंख भारत के स्थानक्यामा जेन मुनिराजी का एक संगत्कन करान का व्यक्तिस्त्र प्रयन्त बारम्भ कर हैं। इसी मजर स्थानक्यासी जैन समान क मगरन की मुस्द नीढ़ बाला जा सकता है। जय एक स्थानक्यामी जन संघ के सभी सम्प्रदार्थी की एक मन्त्रज्ञा तथा एक महाकारी म होगी तथ तक महाज का कार्यकारपुष्ट अविषय प्रकारमान जो पन सक्या।

इस पर इपटराम ने पुरुष भी से इस विवय में पर। सहस्रति

प्रधानाचार्य भी सोहनसास जी 37 प्रकट करते हुए उनको विश्वास विकासा कि पेसे सम्मक्षन के क्रियं कविकस्य प्रयत्न कारक्य क्रिया जावेगा ।

बप्टेशन न १६ कप्रैख १६६१ के 'जैन प्रकारा' में क्रमुवसर की इस मेट के पूछ विवरण को देते हुए समाज से व्यशिक की कि शक्ति से प्रयत्न करे ।

बद्द 'कालिख भारतीय मुनि सम्मेखन का बुक्ताने के क्रिये पूर्य वास्तव में कभी तक यह योजना काफी दिनों से डीबी दार्जासी पक्ष रही थी। छोगों के सन में विभार हो या किना क्स कार्य रूप में परिखत करने का साइस किसी को भी नहीं था। समाज को इस सम्बन्ध में एक गहरी प्रेरखा की साथ रयकता भी जी बसका ठोक समय पर मां पूर्व सोइनझाल जी महाराज से मिछ गई। इस प्रेरका के बाद समाज में बासव में क्स चा गया और यह योषना मदस्य हो गई। चन सारे समाज में अलिख भारताब मृति सम्मंबन बखाने का आन्वो-श्वन धारम्भ हो गया।

## ४२

## प्रधानाचार्य

न वि प्रु डिएस समयो, न मोंकारस यमसो । न प्रुयो रायशासेन, न कुसपीरेस तावसी ॥ उत्तराज्यान सुत्र, साम्ययम २४ गामा ३१

निर मुद्दा खेले माल से कोई समय नहीं होगा 'सोश्य' का यह कर बने माल से कोई मामुख नहीं हो बाता | दिवाँच वस में रहते माल में कोई मुल्ति बड़ी होगा चीर कुगा के बने बस्स पहिल खेने से कार्य जरवरी बड़ी हो सकता |

भवित्त भारतीय रवतान्वर स्थानकवासी जैन क्रीफेंस का केंपूटरान व्यानुवसर से बात ही अपन काम में कार गया। उमन बावित्र भारतीय रपतान्वर स्थानकवासी जैन क्रीफेंस की एक व्यवस्त्र कर्मरी मुलाइ। क्रीफेंस की एक व्यवस्त्र कर्मरी मुलाइ। क्रीफेंस की महस्त्र कराई मुलाइ। क्रिकेस करी मुलाइ। हम्में क्रीफेंस की एक व्यवस्त्र कराई मुलाइ के क्रिकेस भारतीय साधु सम्प्रकार केंग्र का का का मान्य स्थान क्रीक्ष का प्रकार कराई मान्य कराई मान्य कराई मान्य कराई स्थान कराई कराई स्थान कराई कराई कराई स्थान कर स्थान कराई स्था

प्रधानाचाय भी सोइनकास जी

इसके दाविरिक्त यह भी तय किया गया कि कार्योस की भगकी वैठक भरीक १.२२ में हो जिसमें उत्तर उसमिति द्वारा पनाई इहं याजना पर यिपार किया जोग । उपसमिति का संयोजक भगरा के मेरू भणकरिक को बनाया गया।

340

कानारा के सेठ अवस्त्रसिद्ध का निनामा गया। संठ अवस्त्रसिद्ध ने कार्में स का इस निरचय के सम्बन्ध में जैन वर्ता में विद्ध का भी प्रकाशित करा दो जिससे सार समाज में उत्पाद की एक कहर दीव गई। अब था भारत के ससी प्रान्तों में प्रान्तीय सम्बन्धन करके

इस विषय में प्रयंत्न किया जाने लगा। सय प्रयस राजकाट प्रांडीय माधु सम्मेळन क्या पाजी मास्त्राक सुति सम्मोकन करने क निव्यय किया गया। इसी बीच में माम पुड़ी १३ मंसत १६८० वन्तुमार २० फस्टी १६३२ को साधु सम्मोळन समिति समा ने जयपुर की चपनी बैठक में निरम्य किया कि चालिक भारतीय सुति सम्मोदन के खिये चामसर के निमंत्रण को स्वोक्तर कर दिया जावे क्योंकि चामसर के निमंत्रण को स्वोक्तर कर दिया जावे क्योंकि चामसर के सम्म माग में है जाई। मारत के मभी मागों के जैन मुनिश्च हो जाने से चल भारत के समी प्रान्तों के इस सम्बन्ध में प्रयस्त एक हो गय। चल जनता में

इस सन्तरूप में असाइपूर्वक प्रचार किया जाने छगा।

श्रीक्षस भारतीय सुनि सम्मासन करने का प्ररूप जब गायी
कार्यप्रकारी के सामने सामा तो एक सकर प्रस्तन करा। किया

बब्ययस्य जी व सामने भाषा तो यह बहुत प्रसन्त हुए। किन्तु बब्दोंने भएन मन में विभार किया कि

"जब तक प्रथम पंजाब प्रांत के शुनिकों का एक सम्मावन नहीं हो जाता तब तक कालिक भारतीय मुनि सम्मोवन सफक नहीं हो सकेगा। पदि प्रत्येक प्रान्त के अस्तितित पूर्व प्रमानापार्य २४३ ----प्रम्यवस्थित मुनि बृद्दम् सम्मेखन में यो द्वी जाकर एक्ट्रिक हो

गए वो वह वहाँ किसी सी तिर्श्य पर नहीं पहुँच सकेंगे।"

अपने सन में यह विचार करके आप इस योजना के मन्दन्य
में परामर्श करने के द्विये पूच्य भी की सेवा में अमृतसर गए।
गणी जी ते एक्स भी की सेवा में यहत विनों तक ठहर कर वसक

गणी जी ने एक में ब्रिस सेवा में पहुर दिनों तक ठहर कर पनक नाय कलिब मोरतीय तथा पान्तीय दोनों प्रधार के द्वान सन्म करों क दिपस में कई कई यार गन्मीर विचार तिमारी दिया। पन्म भी न दानों हा सन्मक्षनों के सन्नम्य में कपन अनुसन्पूर्ण विचार दक्काए।

बहुत हुद्ध विचार विमरों के प्रतास्त यह निरम्य किया गया कि पंजाब के मुनियों का एक सम्माजन प्रेम प्रत्या के प्रवाद स्वेम हुन्या के एक सम्माजन प्रेम प्रत्या कर्या = संबन् १९८० को होरियार पुर में क्या ह की एहर रोह गई। सम्माजन पहर सामाजर पाइर सामाजर पाइर सामाजर पाइर सीमाजपुर का नहीं। सर्वभी प्रपायाय का मामाजन में महाराज महाराज प्रवाद की महाराज पर्वाद की सहस्य महाराज पर्वाद की सहस्य महाराज पर्वाद की सम्माजन की सामाजन की महाराज पर्वाद की सम्माजन की सम्माजन पर्वाद की सम्माजन की महाराज पर्वाद की सम्माजन पर्वाद की सम्माजन पर्वाद की सम्माजन पर्वाद की सम्माजन पर्वाद के मामाजन स्वाद की सम्माजन पर्वाद के स्वाद सम्माजन प्रवाद की सम्माजन पर्वाद की स्वाद में परिवाद ही या।

सम्बन्धतः का काय प्रारम्भ होत्र पर मध्यसन्तर्वि में गाणी १९यपन्त्रं भी सहराज्य का उमका सम्भापिष् चुना गया। उन्होंन काज सम्बन्धतः नेतृत्व में स्वर्धे शाम्बिष्युकः पक्षाया। पत्री क्षीर वरस्यतः कं बहुवापर्यं सम्बन्धतः कं वरस्यात दानों एक क में सभी नियाय सबसम्मति से किये गए ।

इस सम्मालन में अनक प्रस्ताय पास किये गए जितमें से इक्स मुख्य मुख्य प्रस्ताय यह थे—

प्रस्ताब १ शा मुपर्मागण्डाचार्य भा मुनि पुत्र्य साहन खाळ जो महाराज संघ के परम वितेषी तथा वीर्घवर्शी हैं। कावक करपन्त क्या कीर विचार शक्ति कारा भीमती सहासभा जागृत हुई है। भापभी की कुसा से भक्तिल मारतीय जीन काफ़रें से से करसाहित हाकर पहलू मुनि सम्मेक्षन की सीव आकी चौर संच प्रान्तों में बाग्रदि की निसक्त विवरण कैन प्रकाश **१त में देश सकत हैं। पंजाय संघ जो हुम समय से विकास हुया** या भाषभी की इसा से ही प्रेम सूत्र में वैंध गया। को परसर तके वितर्क म कटिबद्ध वा चाज सहातुमृति तथा बैन पम के प्रचारकार्य में हो हा हुआ विस्मकात है रहा है। आपश्रीका क्रमा से कारियानाक मारपाक भीर गुकरात क्रम्क विषय प्रान्त में ओ क्षत्र गच्का परस्पर विकारे हुए थे वह भी बेम सूत्र में संगठित हो गण हैं। एक महाचाम के गुर्गों का कानमव करते हुए पत्रको शार्विक धन्यबाद दिया जाता है।

पंक्रित मुनि राम स्वरूप जो द्वारा उपस्थित किये हुए इस अस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया ग ग ।

प्रस्ताव २ भाविस भारतीय कान्म्रोस की कोर से प्रका-शित पंची पत्र की भविरूप पंची पत्र प्रकाशित किया जाता भाहिये ।

प्रस्थावक —क्ष्याच्याथ काहमाराम की महाराज भनुमोर्ड भीमती प्रवर्तिनी सार्था प्रवर्ती भी महाराज मनानापाय ३. सङ्ग धाषायों के द्रयर एक प्रयानापार्य होता पाहिता

इस प्रस्ताय को सक्षमभ्मति सं पास कर उसे पूर्म सम्मेकन में वर्णस्थन करने का निरुपय किया गया।

मस्ताव ८ प्रत्येक राज्य में एक चापार्य होना जाहिय भीर सब चाषार्यों के ऊपर एक प्रधानाषाय होना चाहिय। उसके तीथ मुनियों की एक घीसिता होनी घाहिय। युवाषार्य कारीराम जी महाराज के इस प्रस्ताय को सब-

सम्मति से पास ६२६ वृहत्सम्मेखन में इपस्पित करन का

निरस्य क्रिया गया।

रसके कविरिक्त मुनियों कार्याकों तथा आवकों के संगठन तथा प्रत्यावन कार्य के सम्बन्ध में भी कनेक प्रस्ताव पास क्रिय गए। हारियारपुर सम्मेजन का लाभ उठाकर पंजाब के मृति य को पूरोवया मुसंगठित तथा नियमबद्ध बना क्रिया

हिन य को पूरोधया मुसंगठित तथा निषमबद्ध बना क्षिया गया। पदमान बागती के पाणिक पट महेस्सव को भी मनान का निरम्ब किया गया। देश मिल्य किया गया कि ब्राज्ञमर सम्मद्धन में पत्री का मरन वर्षीयत हो तो पंजाब के मुनि प्रसक्त में पत्री का मरन वर्षीयत हो तो पंजाब के मुनि प्रसक्त दिरोध न करें। आपस के स पपको नहीं न होता जाये। इस बात को सम मुनि में निर्माण किया कि मुनि प्रमालन का बहुमत से किया हुमा मानेक निराण पत्री मान्य होगा।

होगाः। मुन्तम्बद्धानं में श्रवसंद में होन याक्ष भारतीय मुनि सम्प्रेक्षन में जान के क्षियं पांच मर्शिनिषयों का निहाचन भी दिया गया।

प्रधानाषायं श्री साह्तसात जी

होशियारपुर सम्मेक्षन के पर्यात वहां से सभी प्रतिनिधियां ने कामीर की घोर विद्यार कर किया। "गो पर्याण क्षम्या मा। कहां पंचाय घोर कहां मारवाब् १ वही क्षम्या घोर करोर यात्रा हो। किन्तु जैन सुनि चारिमक करोब्य की तुक्रता में शारीरिक कहा को विश्वा नहीं किया करते। प्रतिनिधियों में गयी करवपन्य जी ही सब से इस या। उनका शरीर रागी भी था। किन्तु उनका मन रोगी नहीं था। चतप्य ज्यान्याय कारमाराम जी महाराज्ञ वया अवायाय काशीराम जी महाराज के समान तथ्य न पहले हुए भी वह कपने मार्ग एर चानो बद्दे ही। गए। प्रण्य प्रति निधियों न १९८८ का याहामीस क्षवमेर के मार्ग में ही किया। गयी वर्षण्यन ी ने यह बाहुमीस सम्मपुरा में किया।

344

चातुर्मीस समाप्त होन पर धन्त्रीत फिर धानमेर की भोर विद्यार कर दिया। भाग स्रोग मासेरकोटला नामा कैवल दिन्ही भलवर, अयगुर तथा किनातगढ़ में यसे प्रचार करते हुए धानमंर पहुँचे।

अजमेर की बेन तथा कवैन सभी जनता इस कपसर पर सरपिक मसन्त थी। इसके इस बात का गौरत था कि दूर दूर पर के मुनियान मार्ग की कानेकानेक मर्थकर किताइयो सहन करते हुए कामेर पपारे थे। गुजरात कष्का कादियागाव मारवाव मेसाव पंजाब करायतेश कीर मासवा कावि सभी प्राप्तों के मुनियान कामेर में का रहे थे। बातवा में स्थानक पासी जैन सम्मदाय का विश्वाद हम कामेर में ही हैकता के मिखा। उसको देतकर इतिहासकार नद्वाभी तथा मसुस के जैन सम्मदान की स्मराय कहा वहां से हा सममन हजार पण्डह सी वर्ष क यह कामोर को वहांमी तथा मसुस के सीसा सम्मान माय्य हजा। प्रधानाचार्य १४७ । भमख सगवान् महावीर स्यामी के मोच के बाद सर्चे प्रथम पटना में फिर स्वामग ३०० वर्ष बाद समुरा में स्रीर बीर

निर्वाय संवत् ६८० में काठियावाइ की राज्यानी वस्तामी नगरी में भी ववर्षि गयी क्षाममया के नेवृत्व में दीन साधु मम्मेक्षन हुवा था। इस वश्यसी सम्मेक्षन में ही जैन सुद मन्त्रों को जिपनव किया गया था।

को जिपनद किया गया था। बस्तक्ष्मी नगरी के वाद क्षणमा १४०० वर्ष के बन्यराख से समस्त कार्यावर्ष के स्थानक्यासी जैन समाब के सभी गक्क पेटासम्बद्धाय कार्यि के स्वापी पुरुषस्य जीन समाब के प्रसान तथा ज्ञान दर्शन चारिज़ की बुद्धि विशार पिनिसम समा

विभा हात नहीं ने पादित की दृद्धि विकार विनिम्न एका वैभारण नियत करने के लिए क्षणमेर की सूभि पर एकतित हुए। इस समय समस्त भारत में स्वानकवासी सम्प्रदाय के मुनियों की संक्या यह बी— मृति कार्यों की क्षल संस्था

र्वेष ११३२ १४६४ पनमें से फानसेर सम्मतन में क्पस्थिति निम्मतिश्वित भी— स्पिश्व सुनि क्पस्थित भागा भी प्रतिनिधि सुनि

रहें ४० ७६
सम्मालन चैत्र कृष्णा दशमी नुभवार संवन् १६८६ को
मात चाळ वा विश्व काएमा हुआ। कीमी हिसान सं इस
दिन ४ चाम १६३ थी। यह चालिक मारतीय दुनि मन्मकत बालनकोटरी मनचीं के नीहरे में मीतर के चीक के यह पूछ के नीच किया गया था। इस भीने सी मुली चैठा के बाद समोजन को प्रकारी के लिये वेंब पर दिया गया। चाल में प्रधानाचाय भी साइनकाक जी

पन्तृह दिन के बादियतान के परधात चैत्र शुक्स १० संधत् १९६० को सम्माजन की पूर्याद्वित की गई। इस दिन अमेजी विसान से १६ कमेंस १६३६ थी।

पूरण सोइनलाल औं महाराज के शासन में इस समय इस पर मुनि दवा ६ कार्यों जी मिला कर इस १३२ स्पापी-वर्ग ना : इनमें से २४ मुनि पंजाब से ४५० मीख पैदल पस कर मम्मेक्षन में पपारे के । इन २४ मुनियां में निम्नक्षितित पौर्व निक्षित मृतिनिधि के—

१ गर्या उद्ययन्त् भी महाराज २ उपाध्याय चारमाराम जी महाराज

325

३ पुनाचार्यं भी काशीराम भी महाराज

४ मुनि भी मदनकास की महाराज वका भ मिन भी रामजीबाब जी महाराज ।

४ मुनि भी रामजीक्षांक भी महाराजा। उपरोक्त ७६ प्रतिनिधि समान व्यासर्नी पर गे

उपरोक्त ४६ प्रवितिधि समान चासनों पर गोझाकार में इंदर्भ कीच में हिन्दी प्रधा गुकराती क्रिकने पास सुनि बैठे था। सम्प्रकान में इस्बीसों सम्प्रदायों के प्रवितिधि जेत धम के गीरय का पुनस्द्वार करने के क्रियं एकप्रिय हुए।

संगताचाय क परचात् गयी ज्ययपन्य जी सहाराज को सयसम्मति सं इस सम्मक्षत का शास्तिरक्ष चुना गया। बावक क्रतिष्क राजक्यांनी सुनि राजचन्य जी सहाराज को भी उसक साथ चुना गया। चायन इंबार किया कीर सर्ट कर इंबार किया। परम्म इच्छा न होते हुए भी काय जागां का चह

वह श्वीकार करना ही पड़ा । इस सभा की दिन्ही कापपादी को ख़िराने का काप क्यान्याय भी कारमाराम की महाराज वथा गुकराती कापपादी के सिराने ह्य मार अपु राजावधानी मुनि सीमान्यवन्त जा महाराज को विया गया। वनकी सहायदा के क्षित्र मुनि भी महत्त्वाछ जी महाराज वदा मुनि भी बिनयम्बपि जो महाराज को निमय किया गया।

भारत्म में शताबवाती श्रुति रात्तपत्त्र श्री महाराज ने मंगावावरण किया। फिर मम्मोधन के कार्य को सुगाम पनाने के क्षिये ११ सुनिवरों की एक विषय निर्वाचनी समिति बनाई गई। "सका कोरम ११ का एकता गया। विषय समिति की बैठक रात्रि को की साती थी। सम्मोधन में निम्न क्षित्रित निरचय किये गय।

ै—भिन्न भिन्न सम्प्रदायों की समान समाजारों का प्रवर्षन एक सुत्र में प्रियत इतने स्था सम्मेखन के प्रखाबों के कार्यरूप में परियाद करने के क्षिये विभिन्न सम्द्रवायों के प्रवितिधि २७ मुनियों की पक समिति बनाई गई। इसमें पूर्य साथार्य भी सोइनखास भी महाराज के निम्न क्षित्रित चार प्रतिनिधि रक्से गये—

- र पुरावार्य भी काशीसम की महासक २ सभी क्रमक्त की महासक
- २ गमी **अर्थवन्य की महाराज** ३ उपाध्याय श्रारमाराम की महाराज तथा
- ३ जपाध्याय धारमाराम् सा महाराज्ञ क
- ४ मुनिभासदनसाक्ष की महाजि।

इस मुनि समिति के मोत यार निम्मास्त्रिकत योज संत्री जुन गप--काठियाबाङ्ग के मंत्री--राठावधानी सुनि रत्नपन्त भी महाराज

पद्धार्थ के मंत्री—स्पाप्याय कारमाराम जी महाराज मारबाह के मंत्री—सुनि भी हगनसास जी महाराज

प्रधानात्रार्थ भी सोहनदाड जी 360 वृष्टिया के मंत्री--पश्चित सुनि भी ज्ञानन्तृष्ट्रायि जी सहाराज मेबाब के मंत्री-मृति भी इस्तीमख जी महाराज । इस समिति के कार्य के किये विस्तृत निवम भी वनाए गए। इसके चार्तिरिक्त एक ज्ञान प्रचारक सबद्धत की स्थापना भी प्रथक प्रवक केंद्रों के जिसे की गई। इसके नियम सी विस्तार पुबक्त बनाए गए।

भगमेर के इस भक्तिल भारतीय साधु सम्मेखन को नगायुक्त पुरुष स्थापाय भी सोहनखाल थी सहाराज त निम्न क्रिकिए संवेश भेजा---जिन शासन दिवैयी चपस्थित गण्डाधिपति तथा धन्य प्रविनिधि मनिवरों की कोर

बन्द क्षिनवरम 'क्रगमग हो वर्ष पूर्व अक्रिस भारतवर्षीय रवेतास्वर स्थानकवासी जैन काफ़रेंस का बेपूटेशन मेरे पास टीप के सम्बन्ध में चमृतसर चाया था। उसे समय मुक्ते चपनी बिर

काकीन मनोकामना उसके सन्मुख प्रकट करने का कावसर मिखा । पार वीध के करवाया का साधन शासनाधार अनिराजी का जा कांस्र कीर दूरी के कारखों से शताकित्यों से भिन्न भिन्न विचार रक्त रहे हैं जनका एक स्थान पर एकत्रित होकर आपस में यावासाय करमा और संघटित करने का माग निवंत करमा ही मेरी मनोकामना थी। सुने यह अनुसय करके व्यविशय

मानन्द्र हा रहा है कि शासन हितेथी भीर चतुर्वीर्थ प्रेमियों के भागक परिभाग से यह द्वाग दिन आग ही पहुंचा। अपनी पुदाबस्था तथा शारीरिक निर्वेकता के कारण में स्वयं इस सम्मेशन में सम्मिलित हो कर चापकी विचार चर्चा में सहयोग भाषार्य पद

जान नहां कहा सकता तथापि मन कपन युवानाय कार कम्य प्रतिष्ठित शुनिराजों को दीर शासन के कल्याण सापनों के चिन्तन में सहयोग देने के किये मैजा है।

इस सम्मोक्षन की बोर न क्षेपक समात सारव के साधुमार्गी पतुर्वित संब की वरन दीन प्रम की बान्य समझायों की वाँडे मी कसुकता ने कर्गी हुई है। सम्मोक्षन से यह प्रवक्त कारा है कि यह समं सब को एक चारा में प्रमाहित करने कीर जैन सिद्धान्य के आधार पर मद्धा कीर काकरण में एक्यता काने का कारख बनेगा। इमाध्रमण वेद्यि गयी ने जो कार्य वह क्यार वर्ष पूर भारत्म किया या उस कर्य के पुनरुद्धार का मार भी काप पर होगा। सम्मोक्षन की पर्य स्वत्त की कार्य में की वावेगी। साधु वर्ष जितना द्वेषा कर सकेमा उतना ही संब के कान्य कांग कर उसके । मुक्ते पूछ विश्वास है कि बापके विभार संवन के प्रस्तव्यक्त भी संच का समिप्य कार्य मनोहर वर्षा क्यार को पर्य साथ सनक परिपर्य का सह स्वत्त सासन देशास्त्रर का पर्यटन स्वया तनक परिपर्य का सहन करना सासन वर्षा क्यारिक प्रमा सिक्त होगा।

धापके इस संदेश का माधु क्लंबन न घरवस्य ब्रह्मापूर्वेक मुना । इस सन्दोद्धम के लिये इतन चापिक मुनिशाजों के प्रतिदिक्त

हुना।

इस सन्मेद्धन के लिये रवन चिषक मुनिरानों के चारितिकत चतके दरानार्थी ४ सबस्य के झगमम स्त्री पुरुष भी चनमर चाय थे। कान्यों से कारकर्ताची को बीन महम्म जनता के चाने की चारा नी चीर इसी घन्यान से वसने चयरक्या भी की मी किन्यु बाद में बसे चाननी सभी पोजना में प्रस्तिक करना पद्मा। सोजनगर नाम से एक मुन्दर मगर बसा दिया गया या। रात को सो कसकी बटा निरासी ही प्रतीत होती थी। विजासी की रोशासी दरवानों तथा तन्तुकों के ग्रान्त्यन तूर से बड़े सब्ध कि रोशासी दरवानों तथा तन्तुकों के ग्रान्त्य त्य से बड़े सब्ध कि रात विदाय कानन्त्र को काग्राम्य करते थे। विदाय कानन्त्र को काग्रामय करते थे। इस में में समान्त्र के दस बात से काग्रामय करते के को हुए। कहा जाता है कि जितना उपया बगा काग्राम का नहीं था। सिम्न सिम्म वाचारों की पारस्परिक काग्रा हत सम्मेखन की एक मार्च बहुर तथा हो गई। साध सम्मेखन के साथ माय कोग्रांस तथा नवपुत्रकों के सम्मेखन भी वहीं की एक मार्च बहुर कराम हो गई। साध सम्मेखन के साथ माय कोग्रांस तथा नवपुत्रकों के सम्मेखन भी वहीं पूर्ण साथ स्थाप सम्मेखन ने होता। इतने सुनिसानों के दर्शन क्या कोई साथ सहस्रों तथ्यो कर्यो कर्यो स्थाप कराई साथ कराई साथ मान न होता। इतने सुनिसानों के दर्शन क्या कोई साध्य सहस्रों तथ्ये कर्यं करके भी क्या कुटुनिवरों को करया सकता था।?

साधु सम्मेखन द्वारा चपने प्रवास प्रस्ताव में को मुनिसमिति की स्वापना की गई थी वह एक झांकिझारी कार्य था। वासकां में पढ़ि से मुताबर चारम्स होता है। इस समय एक स्वानक-वासी समाज में रूपक रूबक धावायों के कार्यक सम्प्रवास को चारम्स में इनकी संख्या वास्त थी जो बात में वह कर खारम वर्षीय तक पहुंच गई। वनमें चापस में एक सूमरे के साथ नहीं के बराबर सम्बच्च बा। यदि किसी को समस्य मुनि संच से इक ब्यान हो या वनसे इक्त बातना हो हो यद तक इसका कार्य में साथन नहीं था। मुनि समिति की स्वापना कर के साथ सम्बेखन ने सीनाइन का प्रमाख दिया।

इस समिति के क्रिये पन्त्रह काय नियत क्रिये गए। इनमें इन्ज कार्य तो पेसे वे जिनसे समिति का सिखसिसा बना परे प्रयानाचार्य १६३

भौर पह एक युगान्तरकारी स्वाधी संस्था वन सके। उसके रोप कार्य सामुखों के उपन श्रापरस्य सम्बन्धों थे।

सापुर्वो का संगठन करना तथा सम्मक्षन के प्रसायों को कार्यरूप में परिखत करने का कार्य इसी समिति को दिया गया।

मन्मेक्षन का कार्य चालन्त्रपूतक पक्षवा थहा। बीकनीच में एक से एक मर्थकर विका बाधार्य कार्य किन्तु गयी जी के इराख नेतृत्व में सब समस्यापं सुखमत्वी रही कीर सम्मेक्षन की गांकी करावर कार्य बढ़ती रही।

इस सम्मेखन भी सब सं अधिक महत्वपृष्क बार यह यी कि इसमें अब्बेय सीमाशाय पृष्य भी छोहनवाल भी महाराज को धर्षेयमर्गात से सम्मेशाय का प्रभान जुनकर करने। प्रभानावार्थीय बनाया गया। पृष्य भी के भरखों में भतिक मारतीय जैन समाज भी यह अब्बंबित मारत के सभी मुनिरावों के क्रिये सम्मान तथा सीमाग्य का मतीक थी। यदि पंजाबी सासु तथा पंजाब कान्त्ररें से कार्यकर्ती राय समुख केक्यन्य तथा रतन्त्रंत्र वी अमुतसरी आदि हामें स्टाइन्ड माग न असे तो सम्मेखन सम्ज बीना कठिन था।

इस सम्प्रहान में जैन विधि पत्र के मरन को एक कपसमिति के सुपूर्व करके सम्मेखन को समाप्त किया गया। वास्तव में इस सम्मेखन के द्वारा जैन सुनियों की एकता को एक हड़ आपार सित गया।

सम्मेदन के परचात् पंजाय के मुलियान फिर चपने प्रथम मार्ग संपंजाय की कोर कीट पढ़े। प्रभानाचार्य भी सोहनवास बी

भजमेर हे सक्षित्र भारतीय मुनि सम्मेवन का समाचार जब बायुतसर में पञ्च भी सोइनलाख की महाराज को सुनाया गया हो वह सरक्ष माय से कहने खगे

168

'अमे तो बद्धावस्था के कारण यह आवास पद ही भार स्वरूप प्रवीत हो रहा है। भव यह प्रधानाचार्य का नवीन प्रचर वायिल वो मुक्ते और भी भार में वबा देगा। किन्तु पकता के क्षिये पतुर्विष संघ की सङ्ख्याता से सङ्गे की शक्ति <sup>का</sup> ਚਝਈ ਹੈ।

संबन् १८६ में आपने असुतसर में उत्तर प्रवेश सिक्सस्त्री नियासी हुकुम बस्ब मी बैरागा को दोखा विखाकर हुन्हें युवाधाय भी काशीराम भी महाराज का शिष्य वताया । इकुमचन्द्र जी केररी भावक के पुत्र से कौर जन्म से कामनाझ जीन से ।

संवत् १६६१ में बसंत पंचमी के समसर पर सापने चमुतसर में जयपुर राम्य के निवासा सुदरान वेरागी को शीका ਵੀ ।

मयत् १६६१ को माच सुदी पंचमी को जापने जमुठसर में दीचा बकर उनका मृति परिवत शुक्तपन्य की सहाराज का शिष्य बनाया । यह काम चलकर बहे भारी सपस्वी प्रमायिक

₹U ( इसक परभान कुछ मास के पार चापका स्थारध्य फिर

नियल पढन लगा । किन्तु अजमर क माधु सम्मलन क उरसाह क कारण समाज क कार्य में क्षेत्रामात्र मा तिष्वितता मही बाई। पूज्य महाराज चपन स्वास्थ्य पर च्याम न दत हव भी चपने उपहरा द्वारा सब का बरायर बस्याख करत रहा।

चामार सम्मावन द्वारा विधि निख्य करन का काम जैन रबतास्वर स्थानक्यामी कान्द्रोंस न्द्रों सींप विद्या गया भा । प्रधानाचार्ष ज्यान व्यपनी जनरख कर्मटी की बैठक २० सिवस्बर से २३

सिवस्वर १६३२ वर्ध करके निस्मितिक न्यारह सबस्यों की एक कमेटी इस विषय पर विचार करने के लिये बनाई—

<sup>१</sup> राष्य सादिव देकचन्द्र जी अंकियाका शुक

सौभाग्यमक जी सहता आयरा
 वीमान प्रशाद (क्रान्टास जी

रे दीयान पहादुर (वेशनवास जी ४ चंदनसञ्ज्ञ जी काचर आवपुर

४ चन्द्रनमक्सी भवा~सवारा

६ जेटमच भी सेटिया वीकानेर

चन्त्रकाक स्थानकाक शाह महमदाबाद

मृत्यात क्रामकाक राष्ट्र अव्यवस्थान ।
 मृत्यान क्री सुराया पीपाक

८ भूकपन्य की सुराया पीपाइ ६ भूकपन्य की भयवारी रच्छान

१० आहा इरबसराय की भस्तसर

११ वाला गुरीरामधी भावका कीस (पंजाक)

बमरसी माइ रूप्स देश खपुर बासे तथा आमनगर वासे भी धीर जो माई को भी क्योंकिय शास्त्र का विश्वपद्ध होने के नाते इस विधि निर्दात्वक बसर्समांत' की पैठक में उपियत होने का मिमकार्य भेता गया।

रव ावन निपायक वयसामात का पठक में उपायक दान का निमन्त्रमा मेता गया। इस वयसमिति की बैठक १० सवास शास । अपपुर में की गई, जिससे इन्द्र ७ सवस्य बाए।

इस बैठक में तिरुषय किया गया कि इस सम्बन्ध में न्योरिय विषय के झानी सुनिराजों क्या गृहस्य स्थोरिययों का यह प्राप्त करके तियार किया जाये। किन्तु वस से चान हक इस विषय में कीइ भी करजेलारीय मारिज महि बन सभी में

## ४३

## भात्म शक्ति

गुबेदि साह् मगुबेदिञ्जाह, गिएहादि साह् गुग ग्रुञ्चञ्जाह् । विपाणिका भव्यगमव्यवस

जा रागदोसहिं समो स पुन्जा ॥

दरायेकाखिक सूत्र सभ्ययत ६, उद्देशक ३, गाया ११ गुर्कों से सांद्र दोगा दे सौर समुक्षों स ससांद्र दोगा दे। सन्दर्य दे सुसुद्र ! सन्द्राकों को सदस का सौर दुगु को को होत । जो शायक सन्दे सारमा हरा सबसे सारमा के सारमिक स्वकृत को पहचान कर

सम कार ह प होनों में बात मान रखता है वह एस्प है।

मंसार में सदा से दी शांख की पूजा होती काह है। किन्तु
शासीरिक शांख का शुद्धि को शांख के सामन सदा ही पराज्य
स्थीदार करनी पहली हैं। सिंह, हाभी व्यवगर जैसे सहायराज्यों माता में मनुष्य की शुद्धि के सामन हार मानते हैं किन्तु
कारिमक शांख के सामन मनुष्य की शुद्धि की शांख भी पराणित

कारिमक राजि के सामन मतुष्य की मुद्धि की सांजि भी पराजित हा जाती है। सासु महास्माकों की कारिमक राणि के पासकार क उदाहरण साम्त्रों में कार्यक भर पड़ हैं। पडहकीरिक स्म न फरन करवाधारों से मांब पासी का मार्ग कहना चन्द्र कर दिया था किन्तु भगवान महावीर स्वामी 🕸 ब्रास्मिक राफि 🕏 सामन उसने सिर भुका कर दिसा करना एक दम झोड़ दिया। भगपान् पारवनायं का जीय भपन मरुभूत हाथी के सब में मत्यन्त प्रवरह था, किन्तु वह अपने पूष भय के स्थामी राजा चरियन्व को मुनि रूप में देसते ही जातिस्मरण हो जाने तथा भरविन्त् की भास्मिक शक्ति के कारण दवना शान्त हो गया कि पूर्णतया संयम का पान्नन करने लगा। साचु महात्माओं हारा साप समा अनुमह की घटनाओं ने तो प्राचीन साग्त्र भरे पह हैं। इसार चरित्रनायक पूक्प भी सोहनखाल की महाराज मा चारनराण्डिका एक बाह्य भवडार थे। बदापि वह संत्र मत्र तथा तत्र कंसाधन संप्रकृत्म दूर से किस्तु पनके तप को राक्ति इतनी क्राधिक बढ़ी हुई थी कि न क्रेयस उनमें परम् उनक सनक शिष्यों में मो सनक प्रकार की सम्प्रियां करवस हो गई भी। यहाँ तक कि उनमें भविष्य की गाउ की पतकाने तक की भी शक्ति भी। इस काम्याय में उनके जीयन की हुआ। ऐसी ही घटनाओं का वर्योन करन का बरन किया भावगा ।

एक गांव में इक्ष हुए स्वाक्त्यों ने सफ्याइ फेंक्स हो कि जेन साहु बबा को के गांवे हैं। मक्षा कहा तो स्वीचे महामद के पालक जैन मुनि जा माता पिता तथा स्वीनमायकों की सनुमति के हिमा सम्प्रयपत्तक बाक्कों को होचा तक नहीं हते और कहा जन पर बारी का सप्याद । किन्तु हुए और सप्य द्वारों में बचित स्वृचित का विचार नहीं किया करते। पूर्ण भी एक बार सार्वकाल के समय किसी गांव में प्रयस्त करने कर्त पाकि गांव से तीन व्यक्ति कात हुए हिस्सकार हिये। इन्होंन जा जैन मुनियों का गांव की बार अन्न हस्त वा क्रोप में भर कर स्वत्त कर।

प्रधानाभागं भी सोइनसास जो

385

'बरें! यह दस्तो । यक्त्रे सङ्गान याखे जैन साधु गांप की कार जा रहें हैं। इनके गांव में भूमन से रोक्ता पाहिये।'

धापस में इस प्रकार परामरा करके उन धीनों ने धाकर पूज्य महाराज को सैकड़ों भाकिया बते हुए नाव में जाने से राका। इतना ही मही बन्दोंन पूज्य महाराज की अज़ की को यो झीनन का प्रयक्त किया। किन्तु पूज्य महाराज कर कर कर कर नहीं था। उन्होंने चक्षपूर्वक सपनी अज़ेजी को ऐसी देखा से पक्ज किया कि पह करने खोळी न श्लीन तक भीर खिसिया कर रह गए। इस पर पूज्य महाराज उनसे गोळ

माई ! क्यों जवरवस्ती करते हो । तुम नहीं बाहते वा हम गांव में नहीं आवेंगे ।"

यह सुन कर बह कोग धाप कोगों को बाब कर गाव में औट गए और पूज्य भी वहीं अझख में बनी हुई कुछ म्मेपियों में आ कर ठर्र गए, क्योंकि यह समय बिन बिपने ही बाका या और उस गांद को कोक कर वृक्तर गांव में दिन ही दिन में पहुंच गाना सम्भव नहीं था। इसी द्विप चाप जंगस के इस क्यारों में ठहर गए।

बघर बहु तीनों ब्यक्ति जब कापने घर पहुंच कर खाराम बरन करो वो बसमें से बित क्यक्ति हुए मुख्य औं को उनसे स्यक्ति मालियां ही भी उठकी गरेन को कोई खड़ात उपक्ति रात में इस मकार काट गया कि हरपार का किसी मकार पता न बन सका। इसके रोप होनी साथियों न जब इस समाबार को सुना वो बह बहुत पनराप। इनके मस में विश्वास हो गया कि पह जड़ी नहारमा की सतान के पाद का दसब है। भस्तु यह धपने पर सं निष्का कर तुरन्त जंगक्ष में जाकर पूज्य भी का खाजने खने। वनके सीमाम्यवरा वनका जंगक्ष की भौपदियों में पूज्य भी के दरांत हो ही गए। उन्होंने पूज्य भी को देखकर वनके परणों में पढ़ कर उनसं निवेदन किया

"महाराज! इस मझे वापी हैं जा इसने इस गाजिया एंडर चापका कह दिया। रात में इसारे तीवरे सामी की कोड़ चाहात स्मित्त गत्तन काट गया। बाप इसको पुना करों। कही ऐसा न हो कि इसारो मा उसके जैसी गाँत हो। इस चापको शरख हैं।

इस पर पूम्य भी ने उत्तर विया

"मार्ड ! इस हो जैन साधु हैं। इसार क्रिये ता रामु और मित्र खुठि इस्ते वास्ते समा गाठी देने वास्ते सभी करावर हैं। इस किसी को साथ मही देवें न इसने मुख्यारे उस साथी को ही साथ दिया है। इसको अपने इस कर एक स्वयं ही मिल गया। इसमें इसारी केरामात्र भी नेरला नहीं है। तुम निरिक्त रही।"

यह मुन कर यह दोनों बोझ

"महाराज! यह दो सक्या है कि हमारे साथी का आपने शाप न दिया हो भीर न आपका बस पर काय हो किन्तु नंभय है कि आपका रफ्त कोई देगता हो भीर यह बसी का काय हो। यदि पसा हो तो हम साग अपनी भी कुरास नहीं सातत। आप कुग कर हमार अपराय को बमा कर हैं। हमारे सन को शांविहती से निसेगी।"

इस पर पूज्य महाराज न उत्तर दिया

नेक चन्द्रा भार । इस तो तुमहारा काई वापराच नहीं मानते किन्तु यदि तुमका इसी कहार शांति प्राप्त हो सकती है तो हम तुम्हार अपराध को समा करते हैं।"

पूम्य महाराज के पर्शस्य सुन कर यह दानों बहुत प्रसम होते हुए अपने अपन घर चहे गए।

महारमा गाभी ने जब सन् १६१६ में रीख़ट एक्ट 🕏 किरोध में दशस्यापी सरवामह बान्दोलम करने की घोषणा की हा देश में पसका क्यापक प्रविक्रिया हुई। ६ काप्रैक १६१६ का देश भर में इडताब होने के कारण असवसर में भी भारी इडताब हुई। का दिनों पंजाब के राष्ट्रीय तेता बाक्टर सत्यपास क्षमा आकटर किपल् मान बाते थे भीर वह दोनों ही अमृतमर में रहते थे।

चम्तसर के जिल्ला मजिस्ट्रट ने १० धमेल १०१६ की बन दानों को अपनी कोठी पर बुखाकर जुपचाप किसी सक्रात स्थान को सब दिवा। इस पर जनता बढ़ी भारी सीढ़ में सिखा मंजिल्ट्रेट में उनका पदा पूछने पसकी कोठी की कोर बढ़ी। किन्सुमार्गम सनाच इसे भी इस्तारोइकर इस पर गोखी चला दी। इस पर भीड़ भी दिसा पर बताल हो गई। उसने कोष में काकर नेरानत वैंक को इमारत में भाग सगा कर पसक यरोपियन मैनेबर का मार बाखा । भीक ने पाँच कांग्रेख स्त्री पुरुपों को मारा और बैंक रेजने गोडाम तथा धरून सार्वजनिक इमारवां में भाग सगा ही। भश्चित्रारियों ने इन घटनाओं पर चाग बबुझा डोकर सारा मगर सेना का सींप विश्वा चौर व्यव इरिक रूप में मैनिक कातृन (भारीस सा) सगा दिया। काम समाने म इस सामुकी का हात्र होते की कफबाई भी पकड़ कर चलक प्रकार की यावनाम बत मा भानमें को ता गोंकी भी मार दो जाती थी। इस समय उपकी हान भी विद्यान भी महाराज कंगा विद्या जाक्षेपर में विद्यार कर रह था। बन्दान यह समाचार सुनकर कुरन्त ही पूच्य महाराज की सेवा में गान के क्षिये अध्यक्षर का विद्यार कर दिया। कागी न चाप स पहुत कुछ मना किया। किस्तु चाप माना। जब चाप विद्या करत हुए अध्यक्षर के मार्ग में जीवेदाका शुरू आप हा

यहां चारका पुलिस न राका। बालव में यहां से चमुठसर तक पूर माग में पुलिस का दमा लास चमुठसर में गारी संगा दमा गुरकों का पक्षा था। वेडियाला गुरू में पुलिस न चारको

मी । भवपन मैनिक क्रांबक्त्य अत्यक सामुका **रव**वे ही इस

1st

भारम ग्रांख

बहुत समन्त्रया कि कार काग न बहुँ। कार को साधुकी पर किय नात बाह्य समा क सस्याचार्त का वयन भी सुनाया गया। किंगु कापन एक शिवाद कहीं 'मुन्ते मुरं गुरु क दशन करन स इस समय संसार का कोड़

मुक्त मर शुरू के दरान करने से इस समय समार का काइ सक्ति नहीं रोक्ट सक्दी।"

यह च्छू कर आप चामुतमर की चोर को बढ़ नके। जब चाप चामुतमर के मामने चाए तो चापन चपन संघ के मापुचों से कहा

"भव भाग वपुरांच्य माहि से निवृत्त शुक्त भोड़ा प्यान करका तब सेना के क्रेन में प्रवेश करेंगे।"

इस पर सब क्षेग छपुरीका चाहि छ तिबृध इस्तर प्यान करन स्था। चाप क्षेम सब्द से सब्द १ ही समझा पौष पिनट तक स्थान बरके माग बंद का त्यासय पर्युचन वह साग में बर्द भी चाप स इस प्रसार नहीं बाह्य और स्थापके किसी न भा न देना हो। चापके साथ दुन्ह कार या याच सासु पर कापके ज्यामय में पहुंचने पर पूत्र्य भी कापको देश कर कोने 'मैंडे राज भी ! इस प्रकार की स्थिति में ज्याप यहां क्यों पन्ने काप ?"

इस पर भापने उत्तर विया

'फिर भापकी सेवा धीन बरता ?

हर भाषका सवा कान करता ।

कोता कहते छग । अध्यक्षा ! यह सकान हुस्स इदाता ही है ?!

×

साय के होगों ने इसका इस भी क्लर मही दिया और वह होग वहां से देश माझ करने वापिस बसे गए। समृदसर का इस दुघटना में एक मकान में साग क्या गई। वह साग ऐसी फैडी कि क्याध्य के पास के मकान में भी सा

बगी। साधु क्षोग काग को देसकर महाराज से बोस्ट "गुक्रेय ! काग प्रपापय में भी का जावेगी। काप इसे बाह का बसें।

वय भावने उत्तर विया

मास्म राक्ति

होकर केंद्र रहें। घपरान की कोई आवश्यकवा नहीं है।"
आपके यह कहन के बाद आग और नी तेजी से फेलन सगी
और उसकी सपटें बगाभय के कियाड़ों का कुन सगी। जिसस यह
काठ के दिवाड़ काल पढ़ गए। वस सायु स्नोग किर पयरा कर

"भाग बराबब में कभी नहीं काबेगी। भाग जाग निर्दिषत

गुरुष्य ( चाय को चाग चापन द्वार क्षक चा गई। धन को इस स्थान फो छाइ हैं।

फिन्तु प्यापन फिर मही उत्तर दिया

भर्ग पिल्ला सत्त करा। बाग या कर्मा नहीं क्या सकता र

भागक यह कहतं । चाग ठर्जा हा गई भार उपाध्य उसे भाग संसाप प्रथमगा।

या सारा प नागे र० प्रवस १६१६ वार्वेक वी सूर हान क माप ही हा गई । वेंत्र का सूर क नारण कार्गी की पड़ापड़ नतागियों की गई । वेंसा कि नज़रीरोंचें में स्वरा हो नाज प्राया ने बलागियों में चवराधी चय प्राया इसमें हैं चार पनिची व्य

प्रधानाचार्य भी सोहनसाख जी

108

विक किया जाया करता है। अप्युतसर में भी उन दिनों यही हुआ। किसी को बेरामात्र भी सम्पन्न समभ्य जाता हो उसकी वसारी वत्कास हो जाती भी भीर उसके किसी मी सामान 🛸 बैंक का बतला कर इसको गिरफ्तार कर सिया जाता था। इस सम्बन्ध में पुष्टिस स्था सेना % कत्याचार इतने कथिक बहु गए ये कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति धापन सम्मान को मुरद्वित नहीं मममता या। क्षोग इस भय से कि कहीं उनकी किसी यस्तु को वैंड को न यदका दिया जाय कापनी मुख्यबान वस्तुकों को भी पॅक देवे थे। एक बार कुछ भावकों ने बाकर इस सम्बन्ध में पूरुप महाराज के सामन निवदन किया सो पूरुप महाराज वोसे

इक्षीस सागस का पाठ काववा भ्यान करते रहा कौर किसी का माख गत का कौर कपना गांध गत पेंकी। इससे तुम्बारी कुछ भी दानि नहीं होगी।

कार्गों ने पड़ी किया और उन सब की पुक्रिस तथा सेना के ष्यत्याचारों सं रक्षा हो गई।

 $\sim$ 

महास्मा गांची ने रौकट विक्ष का देशक्यापी मिरांच करन के क्षिम २ मार्च १६१६का दिन नियत किया था। बाद में इस दिन का बदल कर ६ कांग्रेक कर दिया गया। किन्तु दिन वदक्रन की स्वना दिल्की में ठीड़ समय पर नहीं पहुँची। इससे बदा रे मार्च का दी जुब्दा निक्का हरवास हुई भीर गांसी मी पत्नी। यचि समुदसर में १० समेस से ही स्पवदारिक रूप में सैनिक कानून था किया जनता न विस्त्री के गांकीकांड का विरोध करने के क्षिय यह तम किया कि १३ क्योंक की अक्रियानं बाका बाग में एक बिरोज सभा की जाबे । इस सभा को करने का

्थ्र निरन्द ११ कम्ले को ही कर लिया गया या कीर इस क क्षियं क्षर्यपिक प्रचार किया गया था। यह समायाग जब ११ कम्ले को उपाध्य में पर्नुचा मा प्रमा की सोहतक्षाल सी महाराज न कहा 'कलियायाला सामकी समामें भाषण सुनने काई न आये।

यहां भनिष्ट की पूख भारांका है।' फिन्तु जनता पर उत्साह का ऐसा भूव चड़ा हुआ था कि

समुत्तसर के अलियान बाला थाग में १२ बग्नेल रेट रेट को सीम सहस्त अनुवा गर्कपत हो गर्द । पूम्य साहनस्त्रल की महाराज की चेवावनी पर सम्य जैनी हो रुक गए किन्तु उनकी चनायनी का ध्यान न करके तीन जैन सहक भी उम सभा में गण। इनके नाम थे—

वाक्राम साजाची साल तथा कुम्यन साल । कुम वाग के पारों चार दीयार थी चौर प्रस्तुर जान तथा

पाहर निरुक्षने के लिये केवल एक ही दरवाजा था। सभा में क्याक्यानों की पून थी। जनत्स बायर न सभा म मी भारतीय सिनक क्या प्रवास नोर में भारतीय सिनक क्या प्रवास नोर सिनक केवर प्रवाह क्या उसने पात में पुत्ती हो सेना का मांशी प्रकात की भागा दे ही। जनत्स बायर इस सभा पर तथ तक माहियां चलाता का जब तक इसकी सना के सम्बाद प्रवाह का सम्बद्ध सना के स्व कारन्स समाप्त नहीं हो गय। इल सम्बद्ध सी प्रवाह की सुत्र सम्बद्ध से प्रवाह की प्या की प्रवाह की प्र

उसके स्वता करें गए। सरकारी चयान क चतुमार इस गासी कांड से चार मी मर कथा एक हजार से केर दा महस्र तक पायक हुए किन्तु सैरसरकारी चयान क चतुमार सन्त चार को संक्या कर सहस्र थी। मारतीय सैनियों के बीछ मीर मैनिकों का सगा कर उनसे गासी चलपार गई। जिस समय गासी पक्षा ता लागीने होबार पर चढ़न का परन किया। हुन अधिक राषित्राक्षी खोग शहन याखों के इत्तर पैर रक्ष कर क्ष भी निक्को । किन्तु उनकी संस्था बहुत कम थी। वीनों जैन क्षकों में से वाबुक्त खेनत्वत बायर की गोक्रियों से बढ़ी मार्ग गया। सन्तांची खाल किसी मकार विद्या के मारे सीमार पर्व वो सामा किन्तु पर आकर यह बहरात के मारे सीमार पर्व गया और इन्न हो मास को बीमारी के वाद मर गया। इन्दन खाल ने ओ यहां से भागने के क्षिये पनकम प्रकाश की वो स्वस्त सब काइ विक्कुल फट गय। किन्तु उस समय कपर्वो पर स्थान वैने की कपेड़ा मार्ग कथाना सुस्य कार्य था। अध्यव वह विम्हुल नंगा होकर क्याने पर सामा।

अनरफ़ डायर न कळियान वाका वाग के पायळी दवा सुदकों का राष्ट्र मर बढ़ां से मही हिस्तन दिया ब्हीर न बनकां बाज एक ही सिसन दिया।

जेनस्य बायर नं धम्युवसर में ऐसा धार्यक जमाया कि पार्य क नालों को बन्द कर नगर की बिजधी भी बन्द करया ही। नगरिकों को सब क सामने खाम ग्रीर से पेंत खगाए जाते से। एक गारी में एक क्षेत्री बाक्टर पर आक्रमण किया गया था। इस जिय जम गात्री में निक्छने पात्र प्रस्थक व्यक्तित को गेट के यहाँ रेंग कर जाते दिया जाता था। इन बातों से नागरिकों में जियान बाक्षा पाग के गात्री को से भी चित्रक बार्यक कैसा गया प्यीत न्सी फराय नवसुषक सर्जाची राम जिल्लान किसा या से तथ कर भी बाज में एसकी दहात से सर गए। पूक्त बात से वश्व कर भी बाज में एसकी दहात से सर गए। पूक्त साइन बाळ जी महाराज को चान ग्रांत यह से इन सथ घट जाने के अस्पास हा गया था। इसी से बर्ग्होंने छागां का वर्षे जाने में रोका था।

.

भाग राकि रिक्र कार प्राप्त प्रमुख्य में बैठे थे कि एक सम्य स्थान के

म्यक्ति ने बाएके दर्शन करके क्या "सहाराज! मुक्ते साहौर जाना है। मंगक्रीक सुना दीजिये।"

इस पर चाप बोलं 'कही जान का कुछ काम नहीं। यहां चपाभय में ही बैठ

भीर प्रमान्यान कर। इस पर यह व्यक्ति वाझा 'महाराज! ग्रुक पर एसा भयंकर मुक्क्तला चल रहा है फि

महाराज! मुक्त पर पंथा अवकर कुक्या पर पर पर । उसमें बेस या फानी कुछ भी हो मकती है। में जमानत पर पूटा हुँचा हूँ। इस क्षिय मरा यहाँ जाना भाषरयक है।

इस पर भापन उत्तर दिया

'मास ! तय तृ चापचि के मुझ में आता ही क्यों हे ? तुम्म को जान की क्या चायश्यकता है ? तृ यटी देठ चार सामा यिक कर।'' यह मुन कर यह यारी यट गया चार सामायिक लकर

यह मुन कर यह यहाँ घट गया चार सामालक लाकर भपन घर भी नहीं गया। धगक्ष दिन उमाा उनके यक्षेत्र का चार सिखा कि

"तुमका **भ**दास्तत न साक्ष छाप निया **१** ।

श्यापक रिष्ट्य हफ्सी सुनि भी गंड गय जी महाराज भी सर्पियारी सुनि था एक रपताम्यर मृतिपूनक सङ्ग्रह दनसे गावरी नाम समय प्रति तिन एडा हस्सा था। यह दभी उनके रपत परो हा तथा हभा उनमें सुन्य परिम्हा का महीन उन्नया भरवा गा। भिन्तु मा गहराय नी महाराज उमना दभी भी

प्रधानाचार्य भी सोइनस्राक्त वी

300

ज्जर न देकर सीचे स्वभाव निकड जाया करने थे। इससे स्व का साहर कीर वड़ गया और यह विस्तकुत निकट कारूर जनका मलीख कहाने समा। वह खड़का मन्दिर में पूजन करके माचे पर विस्तक समा विद्या करना था।

एक दिन एस सबके ने भी गैंडेराय जी का सम्बोध प्रका कर। कहा

'क्या वाकरा सा सुद्ध पर बांचा हुका है ।' स पर भी गैंडे शय जी न बंदल इसना दी करा

भर । भपना टीका संमाख ।

मुनि भी मैंद्रेयन भी यह कहकर कसकी चोर देशे बिना महिल के गए, किन्तु वह पत्ती समय पहाड़ काकर गिरा चौर देहारा हो गया। वसके मुझ से उसके भी बतन सी हुई। कोगों ने कसकी दशा देककर उसके द्वारा मुनि विद्याय भी के माथ किये हुए उसकहार का यह ममाचार मुगाइर उसके माशा विदा का उस करके से दशा का समाचार मी मुनाया। वह मुरुत मारो हुए वहां चार चीर उसे क्यों पर से गर। वह सकुका किसी मकार ठीक न हुआ वो उनको भ्यान हुआ का सुन वहीं कायर की शरण गय यह ठीक नहीं होगा। कासु कहींने कायरी माथ कहा

"सहाराज! खड्डा मानान या जो आपको प्रतिदिन सहारा या। इसकी मादानी पर प्यान न देवर आप क्से इसा करें।"

इस पर अन्दोंने प्रचर दिया

'मेरे मन में उसके प्रति कार्य पिद्धेष की मावना नहीं हैं। मैंने तो इससे मीचे स्वभाव कह दियां कि 'कायन' टीका भारम राच्यि १७६

संभावः । सैने उसे कोइ ब्रानि मत्री पहुंचाई । सरी कोर स इसको सदा ही सभा है ।

वन यह क्षोग भोसे

'महाराज । जब भावकी चोर से उसको छसा है तो भाव वहां करड करके उसे संगक्षक सुना वें क्योंकि बहारा होने क कारण वह यहां काने योग्य नदी है।

इस पर जुनि गैडराव जी ने उनके साथ जाकर उन झड़के को संगत्नीक सुनाई। संगद्धीक सुननं पर यह होरा में का गया। इस दिनों याद कसकी तबियत पूजावर्ष सुपर गई।

एक पार पूर्व भा नैहित्य भी महाराज स्वासकोट के वास दुकरणी सामक गांव के पास एक कुछ के नीचे ठहर हुए ये कि पुलिस का एक बातवार उनके पास काकर उनकी भसकाते स्वाप होंग करके पेठा है। क्यांनी तकाशी व !

इस वर चाप उससे पोस

"माइ इम साधु हैं। इमारी क्या वक्षाशी केमा ?

वरोगा से बनकी पुस्तकों तथा पात्रों में ठाकर सगाकर करा विस्राताको बनमें क्या है।

्रस पर गैडिराय ने उससे कहा नृहमारी पुलाकों तथा वक्षनों को पैर सगाता है।

हरोगा-- अच्छा तृ मुख नहीं जानता। चाप-हो तुके में जानता है कि तृ मरकार का मुद्दसगा

पुलिस बासा है। इस पर यह जाथ में भर कर चापकी चार मपटा हा

भापने ब्या

इन्हर न देकर सीधे स्वसाय निकस जाया करते थे। इससे उस का साहस कीर वड़ गया कीर यह विसक्त निकट काकर अनका सजील न्हाने लगा। वह सहका मन्दिर में पूजन करके साथे पर विश्वक लगा जिया करता था।

एक दिन उस सबके ने भी गैंबेराय जी का मझीब उदा कर कहा

'क्या तोवरा सा मुद्द पर बांधा हुआ है।' स पर भी गैंडे राध भी न केवल इतना ही क्या

"करें । अपना तीका संभास है

मुिल भी सैंडिराम की यह कहकर उसकी छोर देखे दिनां बहाँ से बखे गए, किन्तु बह बसी समय पद्माद लाकर गिरा और बेहारा हो गया। उसके मुक्त से रक्त की वमन भी हुई। की हो हो हो पर प्रस्कर उसके हारा मुनि मीडिराम की के सार्य किये हुए क्यवहार का यह समाचार मुनाकर उसके सावा पिता को जम कहके की बसा का समाचार भी मुनाय। वह सुरस्त मारो हुए बहाँ जाए और वसे जपने घर से गए। बह सुरस्त मारो हुए बहाँ जाए और वसे जपने घर से गए। बह सुरस्त मारो हुए बहाँ जाए और वसे जपने घर से गए। बह सुरस्त मारो हुए बहाँ जाए की इस वा से प्रस्त मारो हुआ। कि जिसा मुनि नैविराय की सार्य गय वह ठीव नहीं होगा। सासु बन्होंने आपसे खावर कहा

"सहाराज ! ब्रह्ण भाषान वा जो स्थापको प्रतिदिन संशाता या । स्सन्धी नादानो पर स्थान न देकर स्थाप वसे सुमा करें ।

इस र सम्होंने उत्तर दिवा

भीरे मन में उसके प्रति कोई बिद्धे प की सापना नहीं है। मैंने तो उससे सीचे स्वमाव कह दिया कि 'कपना टीक



"सबरदार जा भागे क्वम बहाया।<sup>र</sup>

इस पर वह कुझ सहम गया और आगे न वह कर क्रोम में मरा हुआ अपने और सिपाहियों को नुकाने गया। अब वह नगर में आया थे। जैन किरावरी से यह समाधार जानकर पुंचस क्यान ने संबों के साथ पुर्व्मवहार करने के कारण प्रसच्चे बहुत फटकार पिलाई। क्यान ने वसका आपसे सुमा प्रार्थना करने को भी पिका किया।

× × × ×

यह पीळ वधला दिया गया है कि पूर्व्य भी क कई संत वह सारी तपत्वी थे। तपत्वी ग्रुनि गखपतरायदी क हाइराज दी वहां कटार तप किया करते थे। यह च्येष्ठ भाषाह में दो २ तीन तीन चंट तक धूप में तप कर लाख हुई सीमेंट की खुत पर केट कर तप किया करते थे। उन्हें बाक सिद्धि मी थी। पत्तकर नियामी सगमान दोसा नामक आवक की बहिन को एक पैसा गाग वा कि सनेक इक्षाब करने पर मी वह सक्या नहीं हुसा। तम किसी न कम के वत्राया

क्रिम समय धपस्थी मुनि शख्यपदराय जो मडागश भूप में तप करक कर तः उनके पसीने के पानी को अपनी बहिन के शरीर पर क्रगाचा।

हमने इस कार्य को करने का निरुप्य कर क्षिया और क्याबे दिन करका ह्या क्टोना केंद्रर इस स्थान के पास उद्दर गया जहां मुनि गयापदराथ की सहारण दय हुए सीसेंट की बहुत पर वय करते थे। जब बहु थेए करके पटने कार्य हो भगवान दास ने मृति पर गिरे हुए बनके पसीने की करत में भारम शक्ति

धेकर कटोरे में निजोड़ किया। इसके बाद उसने उस पसीने को अपनी वहिन के शरीर पर खगाया तो उसका सारा रोग दूर हो गया। इससे पूर्व सगवान दास ने उनसे कई दार रोग निवारण करने की प्रार्थना की थी और यह हर बार यही 🗪 वियाकाते बे

जा घम ध्यान कर । इससे सब कर दूर हो जावेंगें। नास्त्रम में बह सक्तिमारी मुनि ने । बहाइस सक्तियों में से मन्द्रों किसी न किसी लहिए की प्राप्ति कायरण हो लुकी थी।

¥

× एक बार मुनि भी गंगापव राय की महाराज इंस ममटी क

स्थानक में विराजनान थे। वहां के ब्री संघन आपसे अत्यन्त भागइपूर्वक क्यां पातुर्मास करने की विनवी की। तब भागने पत्तर विया मैं पूरवंशी की काका के बिना कहीं भी चातुर्मास करने

की स्वीकृषि मही वे सकता। मेरे पातुर्मास के क्रिये उन से ही विनती इरमी पाहिये।"

इस पर डेरा ममटी के भी संघ ने असुदसर जाकर पनसे विनती की कि वह मुनि ग्राह्मपतराय जी महाराज को हेरा ममटी में चातर्मास करने की काका देहें। तब पून्य भी ने सनको चत्तर विवा

'भागी आपके यहां उनका पातुर्मास दाने का भवसर नहीं हैं।"

पड का कर पूज्य भी ने मुनि गणप्रतराय औ महाराज को इंड सम्य स्थान में बातुर्मास करने की माजा हो।

प्रभानाचार्य भी सम्बन्धांक श्री

वर्ष श्रुत में हरा समटी में एसी मारी वर्ष हुई कि सारी बस्ती में पानी भर गया। वब अनवा की समस्त में काया कि पूज्य भी ने सूनि गरापदराप भी महाराज को देश समटी में चातमास क्यों नहीं करने दिया या।

358

× × ×

कानवन्त्र नामक एक बैरागी ने पश्चित मुनि भी शुक्सपन्त जी सहाराज से दीचा देने की प्रार्थना की। इस पर कापने पूर्व महाराख के पास भाकर कहा

शक्तवन्द्र मी—गुरु देव ! कातवन्द्र वैरागी दीछा के बिये भत्यभिक आग्रह कर रहा है। शायकी इस विषय में क्या भावा है ?

पूर्ण मदाराज—दीक्षा तुम सक्षेद्री देवो किस्तु वह सुनि अत की कठिलाइयों से बबरा कर बीका क्षोब देगा।

राक्सकर की—सब फिर इस शोका क्यों ही सार्व १

पुरुष महाराज-वीका तो बसने क्षेत्री ही है। क्षिम्त इस बार वीचा बाह कर वह दबारा फिर बीका क्षेता कौर फिर भी धापके पास धाकर किर दौका छोदेगा । वह तीसरी बार दीका क्षेत्रे फिर कावेगा और यदि तीसरी बार वसे बीचा निख गर्द हो फिर बह बीका में निभा रहेगा।

ग्रुक्सपन्द मी—तब तो इसको श्रीका है हेनी पाहिये।

पुरुष महाराज-एसा ही मेरा विचार भी है।

पुरुष मझाराण से इस प्रस्तार बातमति से कर पंक्रित अनि ग्रवशयम्ब भी महाराज ने भानवन्त देखती को बीका दे ही।

चास्म शक्ति किन्तु दीचा से कर वह उसके कठार नियमों से शीम दी

353

पबरा गया। इसके बाद सब सह दिल्ली भागा दो उसने मुनिज्ञत छोड़ हिया।

इसक दा एक मास बाद वह पंडित मुनि शुक्सवन्य श्री के पास बिस्सी की केसवा गढ़ी में चाकर दावा दने की प्रापना फिर इस्ते खगा। इस समय यथाचाय भी काशीयम बी महाराज मा बढ़ी थं पनका नियम या कि पविव होने शाबे की दुषारा दी द्वा न दी आसे। किन्तु पांडत मूर्न हास्स्यन्त् सी उसके भविष्य के थिएस में प्रस्य महाराज से मन चुके से।

भवण्य चन्होंने यथानाय भी को महमस फरके सस दीचा व दी।

इसके कुछ समय बाद वह कपूरवह में बाकर वहां मुनिकत फिर खोक बैठा। इसक बास दिन बार अमृतसर में बह पंडित मनि ग्राम्कचन्त्र जी सहाराज के पास फिर उपस्थित हुआ। इसने उनस वीचा बने की फिर प्रार्थना की। पंडित शक्तवन्य जी ने पुरुष महाराज के पास बाकर दनस कहा

'गुरुष्य । कानचन्द्र नेरामी क मियय में आपकी बाद ठीक चवरी । यह वा बार बाह्य कोड़ कर काब वीसरी बार दीवा मागन किर बाबा है। बाएकी इस में क्या सस्मति है ?

पुम्य महाराज-उस दोष्टा दुनी है तो शक्दी देवा । ग्रुक्छचन्द्र को—क्नितु ग्रुदुव वा दश हो।

एक तार चाएका मिस्रा

पम्य महाराज-सुरह रूजन में फिर गरवडी हा जावेगी।

परिश्वत भुनि गुक्तवन्द जी भुदुत के विषय में मोवते ही रहे कि मुपापार्य भी कासीराम जी महाराज का मित्रवामा हुचा कानपन्य बैरानी का दीया दन पासे से मेरा कोइ सम्बन्ध नहीं होगा।"

नडी डोगा।" इ.स.पर पृथ्य महाराज पश्चित सुनि शुक्कायन्त्र औं सं वास

चायन विध्न तस क्षिया ? किर भी यहि तुम उस हो हा
दर्भा पाड़ो ता व दा। में किसी प्रश्नाद हो हा स्वस्त हा दें
राजी कर स्पा। मले ही कोई क्यांक्त हो हा से कर हा दें
हर्गा प्रश्ना ममय पह शींच्छ रह्मा उतने समय हो उसभ चाम विद्यास हामा क्योंकि जीच हा द्यापराम कभी हमी ही
गामा ह। उस समय प्रदेश दिया हुआ सम्यक्त हमा
पारिय उनका चामले जम्म में भी लाम इंडा है। किन्तु
प्रापाय जी क वार क कारण विदेश द्यान ग्रुम्म्मपन्न
जी न उसका हाणा दना हो कर विदेश हो

८ ८ ८ ४ तपम्यो मुनि स्तपन्द जीन भाठ दिन का प्रयोस कर्

चडार की दूर थी। उन्हीं दिनों युवायाय भी कार्रारामणी महाराज का नाहीर जानाथा। चटके सुनि राजयन्द्र भी उन मारा स पूर्णतथा परिचल थे। यह मधा भाष स उनके मार्थ जाना चाहत थे पुरायाय जी पार्श्व

जाना चारत प्राचाय जी पाले "राजपार जी मुख्यारा जाना उपित नहीं है। चाराई क् जन म नुख्या नाला है। नुख्या सारीर में चाराई क कार्य विकासना स्टारित

इस यर रस्तवन्द्र जी बास

नदी मुभ इसमें पुज भी ६४ मुद्दी होगा। मैं जापध अ दौर पट्टेंचा कर यहाँ बादिम जाहर परिला कर मुना। ' यह कह कर आप गुवाबाय भी काशीराम भी महाराज के पहुंचाने के लिये बनके साथ लाहौर बसे। माग में कटारी नामक एक मान आया। बहा के रहने वाले अस्वरूत कठोर थे। साथ संवों के साथ सी बहा साथ कि दुर्क्यवहार किया करते थे। बख तक आप लोग बटारी माम के पास आग गोषरी का कमय हो गया। सथ करती मुनि रस्तर्वक बी मुवाबार्य भी से बोले

रत्नचन्द्र जी-चाप सन्तों सहित यहां परारें। मैं गोब से गोबरी खा के बानी वापिस चावा हूं। मुखाबार्य--गोबरी करन दो चाप पढ़े जावें किन्तु यहां के सिकस क्षोग यहें करूर हैं। यह सामुखों का चापमान करने में नहीं चुकते। यह उंची हवेंग्री वाह्य मिक्का दो सन्तों को देख

नक्ष चुकत । यह अन्य क्षणानाका नाम जा जा जा जा जा है। ही नहीं सकता । आप बसके पर गोपरी करन न जाना । सप्तकी मुनि रतनपर जी पुवाचाय जी की बात का काह उत्तर न देकर गोपरी करन चक्के गर । आप सीध क्रेची देखी साह इसी सिक्का के यहां पहुंचे जो सामुखों के साथ विशेष स्पा से बुक्येयहार किमा करता था। जय आप उसके पर

उत्तर न देकर गोचरी करन बझ गए। चाप साथ कर्या दशक। माझे इसी सिक्का के यहां पहुँचे जो साधुकों के साथ पिरोप इस से हुक्येयहार किया करता था। जय चाप उसके पर गुडुंचे तो बह गोडास से कुटी काट रहा या। चापकां दसते ही यह चापके क्रार गोडासा सेकर दौड़ा। किन्तु क्रिय समय उसने चाप पर गोडासा संजय साथ दोशे

थयम् मार।"

किन्तु यह बहते ही उसका हाथ जैसे का सेसा उठा हुआ। ति रह गया। उसके शरीर के सब कह कीखित हो गए और उसके मुख से बाजी एक निकलनी मन्द होगई। उसकी माता न अव उसकी यह दशा देखी ता यह उसकी निरुवल सन्दा रख उर उससे पांडी

प्रधानाचार्य भी सोध्यक्षाच अध

₽⊏Ş

'धरे। इस प्रकार क्यों सङ्घ **है** १ण

किन्तु वह इत्तर देने योग्य होता वो उत्तर द्वा। वह इसकी मासाने वसे सु कर दक्षा तो चल को दसकी प्रमाप स्थिति का पता पद्धा। क्या तो वह बहुत पबरा कर तपाची मुनि सन्तर्भव सी सोकी

माधा--महाराज ! चापने इसे क्या कर दिया है ? मनि --मैं इस क्या करता ।

माठा-महाराज यह श्रद्धानी है। श्राप हसे समा करें।

सङ्घ्या कर उसने उपस्ती सुनि रस्तवन्द् जी की बहुत सन्तामक की।

इस पर जन्मेंने बसे स्त्रोत्र तथा संगळ पाठ चाहि सुनाया। इससे असके शरीर में गठि चाहे। चव चतके वहां से इटा इस चारपाई पर सेटा दिया गया। किन्तु बसके शरीर में निर्मेक्सा क्षम भी बनी रही।

धन हो घर क मभी रहने वास्त्रं उपली मुनि रस्तनन्व श्री का अस्पिष्क धादर सत्कार करने समे । वसकी मार्ग ने वनका भाहार पानी दिया जिसको से कर वह युवापाय भी काशीराम जी महासब के पाम भागए। इस घटना से सारा काशीराम जी महासब के पाम भागए। इस घटना से सारा पुषक भाहार पानी वन समे।

पूष्प महाराज का कारम शांक के यह थाई स्व वहारण हैं। वात्व में पटनांग इतनी कवित हैं कि वह क्लिय क क्लिय के बातुमा में नहीं का मक्ली थी। प्रत्येक क्लिय के बातुमा उनके सम्बन्ध में पूषक् हैं जिनका समस पूषकर क्लिया बात्काक है। चारभ शक्ति १८० पूज्य भी साहनज्ञाल जी महाराज की इतनी कांग्रक कारम

राष्ट्रिय का कारणां न केवल एनकी विद्या वी परम एनका उच्च कोटि का ठप या। बेदा कि दूस सम्य में पीक्षे किया का पुत्र है, यह तथा तपत्वी मुनि भी गैडराय जी महाराज कारण्य पुत्रव कोटि के तपत्की से। इसी क्षिये उनका स्वामा द्वारा निर्मल से

इ. यह तथा तपला मुान भा गहराय जा महाराज भारतन्त रूज कोटि के वपका थे। इसी क्षिये उनका भा मा इवना निर्मेस हे गया था ि उनमें उनमें प्रत्येक बाद त्यप्ट दिलखाई देवी थी। भर पीक्ष बराखाया जा चुका है कि भाग क्योदिय शास्त्र के मी प्रकारक परित्र थे। क्योदिय का इनके क्यस्त्र शास्त्रीय ब्राम

भी प्रशाहक पाहत थे। स्थातिय को करेकी क्यंत्र शास्त्राम क्रांग हो ने होक्ट क्यवरहारिक क्रांग भी था। करके प्रत्येक हारे की ब्याकार में गांविका क्यक्त क्रांग की क्याकार में गांविका क्यक्त क्रांग होने क्रांग अपना कर क्या सामान्य प्रशाहक क्रांग तो वह तारों के क्षांग्य मंत्र क्रांग तामान्य प्रशाहक क्रांग तो कर समय यह का दिया करते थे। इनकी क्षांग करते थे। इनकी क्षांग करते हो वहा क्या क्या करते हो वहा क्या करते हैं क्या करते हो वहा क्या करते हो वहा करते हैं क्या करते

स्थाप्याय करते हुए ही दिललाई बेधे थे। यद्यपि चनका स्थाबास पर्याप्य यद्गी अवस्था में हुआ और चनके द्वाय पैर दो कारस्म से ही कपने बग वे दो भी वह बैठवे

समय कमी भी सहारा लेक ( नहीं बैठते थे। कान पान का कका नियम तो कारप्यक्रक था। बृद्धापस्या की निर्वेत्रका में भी करहोंने सिठाइमें का स्थाप किया क्रमा था। कुस समय तक बहु वृष के साथ मीठा सेते रहे किन्तु पाद में कुसोने सीठ का विश्वक्ष स्थाप करके ध्रीक्ष कुर ही अना कारफा

क्या। याह में हो क्योंन दूप सेना भी कम कर दिया था। भोजन के सपम में उन्होंन कुलका सेना भी मन्द्र कर दिया भोजन में सपम में उन्होंन कुलका सेना भी मन्द्र कर दिया इसमें भी यह पिरापता भी कि को कुछ भी यह सते चौधीम यहें में एक पार ही असे भी बाद में स्थारा करन पर तो उन्होंने

घटम एक यार झाल पुरुक्षीनदीक्षिया।

### 88

### महाप्रयाण

बीविय नामिकखेज्ञा, मरम्य नो वि पत्यण । दुइमो वि न सञ्जेज्जा, जीविए मरख तहा ॥

चात्पराङ्ग सूत्र प्रमुस भुवस्कान्य काव्ययत ⊂ वहेशक प सामक न दो भोषित रहने की सामसा रक्ते भीर न सरने की ही (कार करें) जीवन की साम में ये किसी में भी चाम का न करें।

आवन न दा जावत (हन को जावस) रच्या पार न पर न में इच्चा करे। जीवन जीर सरक में के किसी में भी चास खन करे। संसार का यह नियस है कि उसमें उरुपन्न होने वाली प्रत्येक बृश्तु का विनास होता है। सृष्टि के इस बानाहिकालीन

नियम से कोई बस्तु भी नहीं बच सकतो । मुसेद पर्वेष दीवी बो बतार्थ इसके सदा एक सी ही दिलखाई देती हैं, बनमें भी प्रतिबच्च मसंस्थात एसागुर्कों के परिवासन होता एहत है। किसी मकान के किसनी ही मजबूती से बच्च कर देने पर भी कसमें कही न कहीं से साकर मुख तथा मिट्टी जम ही आती है।

जीवित प्रास्तियों के विकय में तो यह तिषम कीर भी कांपक ठीक बैठता है। प्रत्येक प्राची का जन्म मरने के खिय ही होता है। जैसा कि गीता में भी ब्ह्या गया है—

"दत्पादस्य घुवा मृत्युः"

उत्तव होने वाचे की मृत्यु प्रकर्तधानी है।

भाषाचार सातारीचे गुक्ता प्रसाप में १४ घट कि सर्वोचास भाषाकृ गुक्ता के सार्थ है कि ज म्यग्रषामी प्रधानायाय भी साहमसास जी महाराज



महामयाख्य रेट्ट.

सन्तावन पर्सी पुराखों में चा इन्हां क्यांच्यों को समर माना
गया है, यह बात बनकी हो मुक्ति की क्सोटी पर बहुमह जाने
पर ठीक नहीं बसरती। यहां परमुराम हनुमान स्थायतमा
इपाधाय इन्हां माच्यहेय स्वित तथा कारुमुन्दा नी इन
गांव स्थापियों के समर माना गया है। साव्हास्थ्यक के गाने
बात साव्हां के सक्त साल्हा को भी समर माना है। बाह्य हीयान के सक्त बाह्य रीट को समर मानते हैं। इस सस्य इस
भीगर में यहांप स्थाप कर्मना वाही ही संस्था कम नहीं है,

िन्तु बनकी समरता देवहा उनके मकों भी कापना मात्र से पिषक इक्ष भी नहीं है। फिर समरता के सिद्धान्त के पह उनासक सृष्टि के प्रन्त में उन सबकी मृत्यु भी मानते हैं। पेसी प्रयास में उनकी पह समरता भा चिरस्पायी नहीं ठहरती।

जैन मिद्धान्त में वो ट्रम्य द्धा खद्दश ही सत् माना गया है-

"सब्द्रब्यलघणम् ।" ष्टिर इस सत् की परिभाग में कहा गया है कि 'उत्पादवययकाच्युकः सत् ।"

िन्दमें उत्पांत विनास भी। ग्रीस्प से वह सत् है। भावीन जैन सिद्धान्त क भाजुमार जिम किमी मा बस्तु का भावित्य हैं उनमें उत्पत्ति सभा पिनारा का रहना आपरयक हैं भीर फिर भा ग्रीक्य के सत् में उस पस्तु के गुख वन की गत्यक रेगा में पन रहते हैं

रसाम यन स्पूर्व हैं पालय में उदाल तथा विनास का नाम ही प्याय वहला है। साम क कड़ के कुरहल पनपा देन से उनका कहां रूप प्याय नट होक्ट कुरहल रूप प्याय यन जाती हैं कीर किर भी वन होनी प्यायों में उस सान का पीलापन तथा भारोपन बना ही रहता है। इसी प्रकार इस जीव के कानेक जन्म होने

310

पर भी औन का कास्तित्व बरावर बना रहता है। जीवित मनुष्य का मरण निरिचत है। चाज इस संसार में सब किसी को सूखु से बरत हुए इसते हैं, किन्तू जब इस मूखु के बयाब स्वरूप पर विचार करते हैं तो इसमें मय खैसी कोई चीस विकासाई नहीं वंधी। सारवंद रूप में विचार किया आवे

तो सुत्यु कर्मों के मांग की एक मं जख है। यदि प्राच्छी उसकी अवस्यभावी मान कर हमका शास्त्र मन से स्थागत करे तो

मृत्यु सुन्दर विसाधाई देगी। क्यों कि शान्त भाव से मृत्यु का चार्तिगत कर इस बनके कर्मों को भाग कर बनडी स्थिति को ममाप्त कर रहे हैं। फिर यदि संबारा बाबवा समाबि मरख के क्य में सस्य का समाज किया जावंगा तो इसारे कानेक कर्मों की तेसी निर्जय हो जावेगी किस से हम को सनेक अम्मों में काम

होगा । पुरुष सोइन साझ भी महाराय का रारीर धासमर्थ था हा ही चुका था। धव चनके राधीर में नियंख्या भी पर्याप्त का गर्भ भी च्यवसर सम्मलन से निष्क हो कर सुवापाये भी काशीराम का महाराज न प्राप्ता १६६ का चातुमांस क्षत्रमंद ही में किया। null पहचपम्द को महाराज ने पुष्कर में सभा उपाध्याब कात्माराम जी महाराज ने कपना १६६० का बातुमास जायपर म किया। शतापधानी मुनि रत्नापस्त्र जी महाराज काजमर महमक्षत ने पुना करने पर भी वह भएना १६३ प्रमायित हुए था। हिन्तु यस्त करने पर भी वह भएना १६३ का पातुमीन उनके साथ ने कर पाए पुषाचाय जा का सम्पन् १८१ स चानुमान सागर तथा ज्याच्याय सात्माराम जी

महाराज का चातुर्मास दिल्ली में हुवा। इस वासुर्मास क बाद रावायघानी मुनि रानवन्त्र जी महाराज को गुपापार्य भी कारी राम जी महाराज का साथ मिल गया और वह उनके साथ विहार करते हुए संवत् १६६१ में ही अस्तुतसर गए। जब यह वार्मी मेष अस्तुतसर जाने के क्रिये अविधाला गुरु पहुंचे तो वर्ष काको पूर्य अमोदार जाने के क्रिये अविधाला गुरु पहुंचे तो वर्ष काको पूर्य अमोदार-ऋषि सहाराज भी निक्ष गए। अब यह चीनों अदियासा गुरु से विद्वार इरके बमुतसर पहुँचे। भमृतसर में बनका वड़ा भारी स्वागत किया गया। स्पर्य पूरव भी साहन खाख जी सहाराज ने असोखक ऋषि सहाराम का समृतपूष स्थागत किया। समोसक-स्थाप जी बड़े मारी विक्रान थे। उन्होंने वचीसों सुत्रो का क्रिन्दी भाषा में अनुदाद किया या। इसके क्रविरिक्त बन्होंने क्रम्य भी क्रनक प्रम्थों की रपना की थी। पूरूप भी के स्वागत से वह ऋस्यपिक प्रसन्त हुए। समृतसर के स्वास्क में उनके स्वागत में जा सभा हुई यी बसमें बन्होंने अपने हृदय के बद्गार इस प्रकार प्रकट किए "पूस्य आ सोइन खाख को महाराज के मिपय में खोगों न मुक्त भारी घोला दिया। धन्दोंने मेरे मन में बद्द वहन बाल

हिया था कि उनकी अपनी किया का मारी अभिमान है और वह नए विद्यान तथा वपनी को मन्त्रोत्तर इन्हें अपनानित किया करते हैं। इस बाव का मुनदर यहां आन से मरे विध्यत मी इर गई थी। किया पुष्पावार्ध कारीया भी महाराज के प्रीव स्वाप्य आदि को देख कर मरे मन में उनके गुरु के रहीन करन की पढ़ा भारी अभिवाप भी। फिर उनमा आपह भी मुक्ते अपना की से से एक से मार्थ भी मुक्ते अपना की से से एक से पान में हम के महासा के अपना की से से पान में से से से मार्थ में सुक्ते अपना की से से से मार्थ में सुक्ते से मार्थ में सुक्ते मार्थ के से स्वाप्त को स्वाप्त कर मार्थ में साहस कर के मन में करते थाने के सिवश कर हिया। अस्तु में माइस कर के मन में करते

बरते समुक्ष्यर का हो गया किन्तु यहा काइर मैंने पून्य भी सोहन लाख जी महाराज में जितनी नम्रता देखी वह मेरे जीवन में एक नया क्युम्य है। वास्त्र में बड़े काइमी प्रमुख पाकर कीर मा स्थिक नम्म हो जाते हैं। प्रमानावार्य का यह पाकर हो में उनके हदय का मक्कन से भी क्षिठ कोमळ पाता है। वास्त्रय में पंजाब और विशेषकर समुख्यर के चतुर्विच संघ का यह परम मीमान्य है कि पसको पुत्रम भी जीवा धार्मिक नेता किया।

"उन्होंने का मरा चामूवपूर्ण स्वागव किया है यह भी उनके हृदय के कोमखा का एक प्रमाण है। वास्तव में मंग्र ऐसा मारी स्वागत चान वक कही ना नाहे हुन्य। प्रधानावार्य में सी सोहन सागत चान वक कही ना नाहे हुन्य। प्रधानावार्य में मेरे साम को मन्य क्याइरा किया है उसके तिय में कुछ भी पवता नहीं है सकता। चान व्यक्ति सूत्रों के प्रधान हो है ही श्रीकिक तथा जैन क्योठिए के भी चामूवपूर्व विद्वान है। क्याइयोग प्रधानुव्योग वर्षावाद्योग वर्षावाद्योग क्याइय्वाह्यामा वाम इत्याह्यामा वाम इत्याह्यामा वाम हम्म हम्म स्वावह स्वावह हो। सेग मीमाय है कि मुझे चावके इर्रान का च्यवसर मिला।

श्रावक बग के साथ साथ जनता सी पूरव भी कारोद्रक बांध जी महाराज के बरान करके पहुत प्रभावित हुई। वसन व्यापन सम्पापक प्रमावन से बातुसार करन की पिनती थी। चापकी इच्छा भी पहाँ बातुसार करना की थी, कार्योंक चाप प्रभागाचाय महाराज के संग का खाम स्कान प्रमाव के स्मित्र के पान साथ से स्मित्र के स्थावन के सम्बन्ध सम्मावन करना को बातुसार हुच्या न होते हुए भी बासूत्य से सहसाय करना का बात स्वत्य स्थावन स्थावन स्थावन से स्थावन करना की बातून स्थावन स्

414

महाप्रयास्

इस समय ध्यमुक्सर की जनता ने शुक्रावयानी श्रुपि रत्न भी महाराध क्या पुषाचार्य भी कारशियम की महाराध की सेवा में महाराध का प्रावपूर्व किनती की। बावश्य का व रोजों ने बापना संवत् १६६२ का बातुर्योस पुरुष की के चरकों में बागुक सर में करना स्वीकार करके बाह्य से बिहार कर दिया।

राजावधानी महाराज को अधानावार्य महाराज से वही बढ़ी धाराप भी। बह पनके संरक्षण में एक ऐसी शिष्ठण संस्ता की स्थापना करना बाहरे में किसमें साहुओं को सभी विपर्यों की शिष्ठा देकर उन्हें उच्चक्रेंद्र का बिद्यान् धनाया आये। इस सम्बन्ध में धनुस्तर के माह्यों ने धनका प्रपाध सहयोग का स्थारवासन भी वियाया।

षामुदसर की पिनती को स्थीकार करन क परचात् राजायपानी जी तथा पुत्राचाम भी कराराम जी महाराज वहाँ स विहार करके पससर तथा जम्मू में पनै प्रचार करत हुए स्थाककोठ चाए। स्थाबकोट में चापके कारख पत्री भारी चन प्रभापना हुई।

इपर संबत् १६६२ थिकमी में पूच्य महाराज का स्वास्त्य क्षमुक्तर में कुक्ष अधिक कराय हो गया। इसस क्षमुक्तर के सायक पदरा गए और उन्होंने मुपानाय कारीराम को महाराज को पूज्य महाराज के परणों में क्षिकरूप प्रमारन के क्रिये क्षमुक्तर से स्माक्षकेट देवीफान किए।

पूर्व महाराज की विषयत की साज संजाल करने के लिये आवक साग बनके पास एकप्रित हो गए। यस एक आयक ने बहा 'क्य महाराज । कार धायकी विषयत केंसी है ? हमने

युवानार्थ महाराज को प्रसान के क्रिय स्पातकाट देखोधन कर

रिया है।"

प्रभागाचार्यं भी सोइनकास जी

इस पर पूरूप महाराज म्य दम चौंक पड़े । उन्होंने उस भावक को बचार दिया

'इसारी विश्वत के कारस काप कोगों को किन्सा करने की काररफका नहीं है। युवाचार्य जी को चानी स्वाहरकाट में ही प्रचार करने हो। कहें यहां सब चुलाको । सुन्ने चनी कोई कारा नहीं है।"

इघर पुरुष महाराज के राग का टेलोफान पा कर युष्यचार

भी काशीराम भी महाराज तथा ग्रातावधानी मुनि रस्तवन्त्र भी सहाराज को स्वाक्ष्मकेट में उद्धरन का समाचार भी मिल गवा। सम्यु भाग कहा कुछ दिन चीर धर्म प्रधार करने आहीर पधारे स्वाक्ष्म से कि तीन कि भागके कई दिन खार गयर। स्वाक्ष्मेट से खाहोर बाते तक भागको कई दिन खार गयर। प्रधर भागको स्वाक्ष्मेट में से पूच्य महाराज का यह संदेश भी मिल गया था कि "बाती कोई बातग्र नहीं हैं। भाग में अल्वी त करें।

क्रिया जब भाग दोनों खाहोर प्रधार वो पूच्य महाराज न

कहा कि सुवाजायें जी तथा शतावधानी जी को अन्य सुस्रवा किया

बावे। अस्तु आपको संदंश भेग दिया गया और गुवावार्य जी

कत्तु कापको संदेश भेज दिया गया कार मुनावार्य ज बाहीरसे विद्यार करके जन्मी २ वस्तुतसर पहुँच गए।

पूर्व भी का स्वरावास किस रोग से हुमा यह निरुचय पूर्व नहीं कहा जा सकता। यह पीछे बरताया जा पुका है कि वनको वात रोग हो गया था जिससे बनके हाब रे कौंग करते वे। किन्तु यह रोग मामारिक कभी नहीं हुचा करता।

₹£X

सन् १६६१ में भाषकी क्लोस ( Panorena ) पन्धि वद गई थी। यह प्रनिध वदकर मूत्र रार्ग को अवस्त्र कर खेती है जिससे मृत्र पतरना बंद हो जाता है। किन्तु मृत्रनासी में कोई या रवद की नली बालने से यह प्रत्यि पीड़े को इट जाती है भौर मुत्र उक्त नहीं द्वारा बाहिए निक्क बादा है । दुदावस्था में यह प्रत्य प्राय वह जाया करती है, जिससे प्राय पूछ पुरुषों का मृत्र करने में अधिक समय क्षमा करता है। पूत्र्य भी का भी गर रोग संबत १६६१ में हो गया था और उनको नही द्वारा मुख कराया जाता या । किन्तु कापका कौपिय सेवन करनेका स्थाग या । बातएव नदी द्वारा भूत्र निष्णवाने के बातिरिक्त बाप इस रोग का और बुद्ध मी क्यबार नहीं करवादे थे। बाक्टर किशान चन्द्र औ तथा -खासा सनि खाख जी ने इस विपय में प्रस् महाराज की तिस्थार्थ माथ से बहुत समय तक सेथा की। साप का पेशाब सकी द्वारा प्राय: यही दो सम्मन निकाका करहे थे। बाप कोरों के अपचार से दया यियिष प्रकार के प्राकृतिक प्रयासी से पस्य भी की यह स्थिति वहत इन्हें ठीक हो गई। करत प्रश्य भी का स्यगयास इस रोग से भी नहीं हुआ।

बास्तव में पूर्व भी के स्वर्गवास का शतकांक्षिक कारण कोई रोग न होकर उनकी चायु की समाध्य ही थी। चायु समाध्य होने पर सभी को शरीर बोहना पहता है भीर चही चायक साथ भी हुँचा।

बास्त्य में पूम्य भी ने भागन स्वापास के ममय को मांप्यवायान तेयह मास पूर्व ही कर दी थी। यक बार यात देश के मर्नन में भागन भागन पात धाय्य पंडित मुनि ग्रुप्कार्थर् जी महाराज से क्या कि

प्रधानाषाय भी स**धनकार प** 315 'मेरा अनुमान इ कि अभी में बारह मास तक नहीं

मरुगा (" इस पर परिवत शक्कवन्त जी ने पृष्ठा

"फिर वरहवें माम में !"

इसका प्रचर देने से छन्दोंने इंकार कर विचा । सब परिका शक्तवन्य जी ने फिर प्रश्ना

हो भौरहण महीने में ?" इस पर आपने क्वर दिया कि

'बड़ों दक फाम नहीं चलता ।"

्रम प्रकार भाषने परिवत मुनि ह्युन्स बन्द सी को अपने स्वर्गवास का समय बहुद कहा बदशा दिया था। किन्तु बढ् वतकाने के साम ही आपने चनको यह भी वाकीव कर वी भी कि 'इस बाद को किसी के सामने न साखा ठाव कम्पवा

मक्त स्रोग भारी चाफा मचा वेंगे।" भाषक लगेंगास से ठीन दिन पूर्व कापकी सेवा में निक्न-क्षिकित मुनिराज बे---

रै युवाचार्य था काशोराम का सङ्ग्राह्म २ सुनि ईरनरदास बा महाराज ३ सुनि इववन्द्र जो सहाराज ४ सुनि साखिकवन्द

को महाराज एका र वपस्ता सनि सहर्या तकाल की महाराज । चपन स्त्रग्वास से बोन दिन पूर्व भाषाड शुक्छ दीन

मंबत् १८६३ का भाषते मुनि सुरशतबाह्य जी से कहा

'तमनं मेरी बड़ा मारी सेवा को है। कमी तुमको धीन दिन का कर और है। किन्तु यह बाद किसा से बहना नहीं, क्योंकि इसको सुन कर सहस्रों स्थमित का बावेंगे।"

महामयाख १६७ इस प्रकार चापके शीन विभ भी निकल पन्ने ।

भाषाइ ग्रुक्ता पंचमी को भाष ने रात्रि के साहे धीन वर्ज के सममय सुवाचाय भी कासीराम जी महाराज को उठाया भीर उतसे करा

"प्रविक्रमण प्रारम्म करो।"

तव युपाणायेजी बाह्र ''गुरुदेव ! कभी प्रतिकृतक का समय नहीं हका।''

तव पूरूप महाराज बोखे

विका वो 🖰

"नहीं अभी करो। आज समय ऐसादी है।"

इस पर सब खोगों ने चापसे प्रतिक्रमण की चाडा क्षेत्रर प्रतिक्रमण चारम्य कर दिया। प्रतिक्रमण सगमग पीने पांच बजे समान्त हो गया।

प्रतिक्रमस्य के पश्चात् चाप योखे 'मेरे वर्स्टों की प्रतिकोक्षना काके उन्हें मुख्यि पर

इस पर पुषाचार्य जी वोस

"गुड्देव । सभी थो सापकी समिवत ठीक है ।" कह सापने बच्चर विमा

'न**्री कव** समय काग्या।"

इस पर सापक करतें की प्रतिकेतना करक उन्हें भूमि पर विद्या दिया गया। इसके परचात् भएने प्रथम मकको की दुख शिक्षा देनी भी यह क्कर फिर निन्दमा थया साहायना की। फिर साथ युपाचार्य भी कारोराम जी स बांसे 'मुके संपारा करा दा । यह स्पान रहे कि संघारा धारम्म करने के बाद मुक्त सं कोई न बोखे !"

315

यह बह कर बाप मृति पर सुह इक कर विधि समित मंबारा भारम्म करके क्षेट गया। उत्तर के सासु आपको 'हुताकोषना' पाठ सुनाते रहे चीर बाप सुह बांक कर क्षेत्रे के चीर किसी से कुछ भी नहीं बोक्से चीर न सेरामात्र भी क्षिये हुते। इस प्रकार चाप था। बजे सात काल से लेकर द बजे सक निरुचेट गया नियानत्र क्षेत्रे रहे।

आपका जापाइ ग्रुक्ता ६ संबत् १८६२ को सन १८६४ इस्त्री में प्रांठ कांग्रे असूत्रसर में स्वर्गवास हुजा ।

इस समय खादार ६ भी संघ त चामुक्तर धार्मा से चामई. किया कि महाप्रयाया १६६

"विमान बनान का बचरदायिस्य छन्हें दिया जामे।" इस स्थापद को मान क्रिया गया।

इस पर खाड़ीर बाखों न एक ऐसा खबुभुव सम्म तथा सुन्दर बिमान पनाया कि राजों महाराजाओं का भी ऐसा विमान मसीब हाना केटिन हैं। इस किमान को बयान के खिये देश के मर्च आए आरीगरों को एक सब्द्रक करवा मजबूरी ही गईं थी। सारा विमान सोन का बना हुचा दिक्ताहों देशा था। उसमें उपर पांचा क बन्न करा हुए थे। विमान को अगमग एक बजे वीपहर बठाया गया। उसके साथ चर्सक्य जनसमुद्र था। राप यात्रा का जुख्स अमृत्यत के शुरु पानार, साकुनिया बाजार कटका चहुच्याविया एया। सामक वर्षों चा चाना के सोर सुक्य र कालार में स निक्कता हुचा मसान की चोर वहना

भाषा या ।

पूर्य भी के राव की विसान के कारवर खरवा होटाया गया वा। इन का मुख्य सुक्षा था कीर इम पर मुख्य-विष्ठक की। हुई वी। इनके क्यर क्योक दुराखें पढ़ हुए वे। राव यात्रा के मार्ग में खान स्थान पर हिन्दुकी क्या मुस्यमानों सभी से सकीयों खादि क्या रक्षी थी। करी ट्यहें जह का कही गर्धन का सबा सनेक स्थानों पर खानी पिताने का प्रथम था। पान द्वारावकी कारिर के से राव यात्रा यात्रों का संभावना कित हो रहा था। सुक्षान को न्यों काने बहुता जाता वा पूक्ष महाराज के राव पर स्विच्छित दुराक्ष पहले जाते से ।स्थान खान पर केवहा क्या सुक्षाव की क्या का जा की भी। क्या चहुता यात्रा कर सुक्षा धई कामेलों न भी। इन पर दुराक्ष वास्त । राव यात्रा कर सुक्षान धई कामेलों न भी। इन पर दुराक्ष वास्त । राव यात्रा कर सुक्षान सभी मुख्य मुख्य बाजार वस्त्र थे । भाग के ऊपर खगमग १७५

20 s

दुसाझे बाले गए। इस समय सारा अमृत्सर शाक संस्ट हो रहा था। साग

इस समय स्था अमृतसर शाक ससण्ड हा रहा वा का तार्थ मार मार कर रो रहे थे। बात यह यी कि पूरव महाराज के सीम यर के निधास काल में लोग कार्याक समुद्ध वन कर माका माल हो गए थे। उन के सदाल तो कार्यक्रिक पनी हो गय थे।

मात हो गए थे। उन के बदालु तो आयफिक पनी हो गए थे। धतपुष पूज्य महाराज का वियोग होने पर उनका शाक करना प्रपित ही था। शब यात्रा का जुलूस भागे बढ़ता जाहा था और सारा नगर शोक में द्वतता जाता था।

जब राय यात्रा का जुल्यम नगर से बाहिए निकला तो नगर से बड़े जोर की यपा हुए। इस वर्षा की यह विरोपता रही कि नगर के बाहिए इसका करामात्र भी प्रभाव नहीं पढ़ा और राव यात्रा का जुल्स स्कूल बना रहा। इंग्य पात्रा का जुल्सम खमसना था। बजी शास की समशान

हाय पात्रा का जुल्दा खाममा था। वजे शास को सम्प्रान मूमि म पहुँचा। घड़ी रचेव वधा आल पन्नन की एक कर हुन्छ विचा वैचार की गई। उसमें बीच बीच में गोला किसिम्स मजान कमल गई। सुचारी चाकि चलेक मंबाकों का देर मी मिलाया गया। जिस समय चापके शाब को सम्बंगम विमान से उद्यार कर चिवा पर रक्षा गया हो जहाने के स्थाम पर साना ही सीना विकार हुन्या पाया गया।

दी मोना विकरा हुका पासा गया। ्विता में क्याग देवी गई कौर वह सक्य सूर्ति देखते ही

।चया भ काग इ का यह कार बहु सक्स सूत इलाय हा वेलाव कररय हो गई। इस स्कार कमृतसर का यह सौमास्यस्य उनको तीस

रूप नकार क्यूचचर का यह शामायवृक्ष उनका तास कर्ष यह क्यूचनी स्पतिसँग किरायों से काप्यावित हरके नियति के गम में पिस्तीन होकर करत हो नावा। पंजाब का वह बद्धार कर्या बमको सगमग साठ वय तक प्रवेदग्रसूत का पान कराकर उसका परीक्षा के समान स्वासि बू व के खिये वरमधा मुका छोड़ **ब**र स्थम सिधार गया। मापका अन्म संबत् १६०६ में तथा स्वर्गपास संवत् १६६२

में हुन्या। इस अन्तर न्यापने कुल ८६ वर्ष की न्याय पाई। भापने २७ वर्ष की धाय तक मधावर्य और १६ माझ तक मुनि ब्रुट का पाछन किया। इस बीच में २२ वर्ष एक हो बापने संगातार एकान्तर किये। भाष जन्म भर श्रधाचारी रहे।

वास्तव में इस पंचम काल में चापक जैसा तप करना भारवन्त कठिन है। ब्रापने जिस घेर्य तथा साहस के साथ दीहा क्षेकर संयम का पाखन किया वह अनुकरणीय समा स्मरणीय

हैं। भाषको फ्रेज़ाई हुई झान ज्योति समस्त देश में भभी तक भी चपना प्रकाश केंद्रा सही है।

यह भाषकी विशापता थी कि भाष मनुष्य के भन्तरात्मा को पहाचानत थे। भारत उसी ज्ञान के बज से भारत यह इस

खिया कि भापके द्वारा जलाई हुई ज्ञान स्पोति का प्रश्नाक्षित रकते का कार्य कवस मुवाकाम भी काशीराम जी महाराज ही कर सकेंगे। इसक्रियं धापन एक सामजनिक पर्वती बान महोत्सप में बतका मुपानार्थ की पहनी हेकर यह घापछा कर ही थी कि पतक बाद भाषाय पर भी साशीएम जी महाराज की दिया व्यवमा ४

#### उपसद्धार

# व्यापके उत्तराधिकारी

पवाएग्। प्रवार्य आश्चिज्ञ माचारांग सूत्र प्रथम भूतस्कृत्य चन्ययन ४, ध्रुपुराष्ट्र ६

पुरुषरत्यरा से सबक्षोपहेल को भावना चाहिये ।

पूस्प भी सोहनसास की महाराज के स्वरोपास के परकात कारताल सुर्व दिलीया संवत् १६६२ के दोगियारपुर में पष्ट महास्तव का बहा भारी वस्तव भना कर मुवालाय भी कारतिसम भी महाराज को कार्यार्थ पत्र विचा गया।

ही सहारत्व को फाणाये पद दिया गया । आप पसंस्टर के निवासी ये । भागके पिता गोविष्त्राझ साका खासक के झाटे भाई थे । भारतप्य झाझा गंडासक काशीरासकी

गडामच ६ झाटे माई थे। चतुपय झाखा गडामच काशीरामची क ताठ थे। इस प्रकार चाप पृथ्य गोहलसाइची महाराज ६ गुरुष्य जीवन क ममर माई थे। झाला गडामझ हे पुज राय साम्रिय शत्त्राचन्य काशीरामधी क तुरुर माई थे।

कार्याताम जी को दीका हैकर पूर्य भी सोहनवाक जी महाराज त उनका पांच कप क भरत समस में ही काल-सारत पहा दिये। वैसे प्रत्येक सूत्र मन्य के पहाए जाने का समस तियत है किन्यु चाचार्य का स्प्यत, विचार्थों की तील बुद्धि पर हाँह रकते हुए समसें स्थातकम करने का स्विकार है। कालनामी के विचय में भी इस स्थावकार से काम क्षकर उनका चारप समय में ही जागानों का स्थायन करा विचा गाया था। बनके सामन समी को सुक्ता पहला था। बास्तव में बनके जैसा कान्तमान साधु वसन में नहीं बाया। सास्त्र में बावाये में कित दिन गुखों का हाना बावस्यक माना गया है यह बन समी गुखों से मंदित थ। पुरुष थीं कासीएम जी महाराज को जैन समाज के बत्यार्त का रात दिन स्थान बना सहता था। बनका यह कम बा कि बह मस्यक बातुर्मान में बत्तीमी सुत्रों का स्थान्याय क्यि करते थे। बास्त्य में यह बत्तीमी सामम मनके बहुत हुझ करठ यह हो गए थे। छहोन जैनियों में सीतखा पुनन बाहि मिण्यात्मों का हुई। कर उनका मस्य माग पर बसाया था। पुग्य कासीएम जी महाराज ने बायने बायायकाल में हा पिरोप काय कियें—

पूर्य भी काशीयस सी सहाराज क शर्यर के काँवि व्यस्पन्त इत्रीप्यमान थी। बनमें इतना व्यक्ति तेज या कि ततक शुज पर इहिं सहाना कठिन था। उनका प्रताप सी इतना व्यक्ति या कि

कर्षोन फब्रुख दर्जी का राक्त के क्षिय धनक प्रयक्त क्रिय । इस विषय में आपन प्रयम परा पह प्रटाया कि पाराता को अपन यहां अधिक न ठहरान की मेरता बरक उनका अधिक उहराना एक दम बन्द कर दिया । चित्रक आरतीय रयेगान्यर स्थानक यानी जेन क्रीकेंस वा स्थवसम्य राख्न क मताब है। यस दक्त रह जाती भी जिन्दु कांव चरन उरन्या हारा इसक प्रस्ताक्षं का स्वयक्त में परिण्य करक समाज का हिस सम्मान दिखा बरत या जनक पार चार विराहरी के स्थान का में

प्रवासांचार्य भी सोप्रसम्बद्ध जी Yor

श्रतेक स्थानी पर भारी २ मधमेव वूर हो कर दोनी पद्म श्रापम में प्रमप्तिक गढ़ा मिळ जाते थे। पतिर्धीका स्टार करना भागके जीवन की विशेषता भी। श्रेस्तुओं क प्रायः सम्प्रदायों सथा दिगम्बर जैतियों में कमी

वक यह प्रधा चली बाती है कि यह संशमात्र भी सामाजिक व्यवराध का पता लगन पर व्यवशाधी का जातिबाहण्डत कर वेते हैं। बास्तव में उन कोगों का इसी नीति के कारण भारत में मुसलानों की संख्या इतनी काश्रिक वह गई। यदि यद कोग सम्यक्त्व के स्वितिकरण क्षेग पर कावरण करते हा बाज मारव में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक वह कर **बिन्तुओं की अनेक स्वानों में पसी शोजनीय अवस्था न हो** बादो । पुरुष श्री कारीराम जी महाराज चत्यभिक वृरदशी वे । मारत के बन्य मांगी की बापेशा क्षेत्रुकों की इस संकीर्य नीवि के तुष्परिखास पंजाब को काविक सन्ता में भोगने पह रहे

ये। भारतपत्र बहां तो इस सम्भान्य में विशेष कप स पर बदार मीति बरसन की चावस्थकता थी । पंजाब का यह सौमान्य था कि उस अपन उस कठिन समय में पूरूप भी कारारास जी महाराज के रूप में एक योग्य नेता मिस्रा । पूक्त काशीराम जी महाराज न पेसे कानेक धर्मकपुत अवस्तिवर्गों को समाज में पुना सन्मिश्चित करके वसे बीस बादि के मगर्कों का दूर करके सबको विराहरी में सन्मिक्षित कर विया और उनका पार्मिक जीवन स्वतीत करने की सविधा थी। यहाँ इस मकार के इस प्राधरकों को दिया जाता है-

कसूर में एक घोसवास जैन मुस्समान वन गवा था। वह कई पर्य तक मुसलमान नमा रहा और कसूर के जीनियों क कार पर ज् तक न रेंगी। किन्तु जब मुबाचार्व काशीराम की महाराज विद्वार करते हुए क्सूर पहुंचे तो उनका इस समाचार से चारवर्ष हुचा। उन्होंने यस्त करके उस सुसल्लमान वन हुए भोसवाल पुषक को भपने पास पुस्रवा कर उससे निम्नाक्षित्रत षार्वाकाप किया

मुवापार्य-क्यों माई [क्या तुम इत्य की शान्ति प्राप्त करन के क्षिय जैनी से मुसब्बमान बने हो १ क्या इस्साम में बैन पर्न सं व्यथिक शांति है ?

युवक-नहीं महाराज । इस्त्राम का हदय की शाुन्ति सं क्यासम्बद्धः ?

मुपाचार्य-एव फिर तुम मुसद्धमान क्यों पन गए 🏌

पुषक-मदाराज। मुससमान सुमे परिस्थिति न बनाया। मरे सामन भाषरया का निवस्नता की पिपराता भी। विराहरी यासों ने उसमें पर कीर घरका सगा दिया, जिससे मुक्ते इच्हा न शत हुए भा मुसखमान बनना पक्षा । युवापार्थ - वय वा तुमका जैन धर्म में दुपारा मारूर

प्रसन्मता ही होगा । युषक—मदी मदाराज ! मुसलमान बनने 👟 बाद घव मैं

वनी वनन का रीयार नहीं है।

पुषाचार्य—**पद क्यों** १

पुषक—बाद यह है कि मुससमान के नाते इस्ताम विराहरी में बर साथ समानवा का स्ववहार किया बावा है। फिर मुसछ-मान काग नए पन हुए भससमान को भी-मुस्सिम कह कर अपने म भी ऋषिक सुविधाय इते हैं। यहि में बढ़ स बढ़ सुमक्षमान र वर्षाधिकारा के पास भी पद्मा बार्ड वो यह मुम्ह अपन अपि बार सं भी पद कर कपिक मुक्तियाप कवस इससिय हेगा कि में इस्ताम पर्म में स्पिर बना रहें। इसक विरुद्ध यह से जैनी

बन भी गया दो सब क्षांग खुष्पाक्ष्त करके मुक्क से पूषा करेंगे. विसको में अपना अपमान समम्बक्त सहन न कर सकूगा। अभी दो इंस्क्राम विरावरी में मेरा स्थान है किन्तु जैनी बन बान पर में ठीक पोषी के कुकों के ममान न दो घर का कीर न पाट का ही रह पार्क्षणा

अवाजार्य — भाई। यह बाद तुम्हारी ठीक है। किन्तु पदि जैनी सोग तुम्हारे हाथ का भोजन का कर तुमको समानदा का पद ई वस दो तुमको जैनी बनने में बादचि न होगी?

् युषक् कांदव में भवने पुराने धर्म में वापिस मा मार्कना ।

इस पर युवाचार्य भी काशीराम भी महाराज ने कस्र के मुझक जैन पंची को सुक्षा कर उन पर दवाय बाखा कि बाइ पस युवक को द्वाद करने समानता के सारा पर फिर बापनी जादि मैं मिखा हों हम सक्षार एक बैन युवक युवकामान बन कर भी आपके मबल से फिर जैन धर्म की शरफ में चा गया।

४ × × ×
 जिस समय गुक्राचार्य की अंजियाका गुरु में विद्यार कर रहे
 चे तो एक ठाकुर दास नामक व्यक्ति चारको पास चाकर

बदने लगा "महाराज ! यहाँ बड़ा बस्याचार हो रहा है। एक जैन स्वर्क को सुसंख्यामों ने कम्हतसर हो जाकर मुसंख्यान बना लिया है

थुनाचायः—पम क घर म मदस बड़ा कान। ठाऊर वास— उसका पिता है।

ठाकर वास-- उसका पक्षा है।

- युवापायै---धाव्या वसे इमारे पास बुक्त कर साको ।

इस पर ठाइन दास यस्त करक गुकाम मुद्दम्मद के पिता को मुखा कर पुनाचाय जी के पास जाया।

युवाचार्य जी ने जब छम से पार्ताबाव किया वो जब कपने पुत्र के विषय में स्मरण करके एक दम से पड़ा। मुदाचार्य की ने पत्रचे सालना देकर यह निरवास विवास कि छमका पुत्र गुरू होकर किन मी विरादरी में मिस्र सकता है। इस पर गुलाम ग्रहम्मद को भी युवाचाम महाराज के पास बुजाया गया। भाषने करातो उपदेश दकर जैन वस में बाविस बाने को राजी कर लिया। बाद प्रदुत यह दमस्य दुखा कि उसको किम मध्य मुद्र किया जाव। सब बस्ता विवा बोझा

पिता—इसे गंगा थी **से वा फर शुद्ध क्**रा हैं।

पुवावाये—क्या नंगाली के जब में समोकार मन्त्र स भी भिष्क राक्ति है ? बाप निर्म्यन्त रहें। उसकी शृद्धि इस करेंगे और भूभी करेंगे।

इसके परचात बावन उस को खमाकार मन्त्र आसोपना तथा प्रतिक्रमण सं शुद्ध करके तथा सम्यक्तप देकर उसको इसकी पिरादरी में समानता क बाजार पर सिम्नया दिया।

जब युवाचाय जी विद्वार करते हुए स्वाक्षकार क्याप ता पहाँ व्यापको एक एसं मुस्तवमान परिवार का समापार मिखा जिम में कह भाद पर्यंत्र क्यापना मात्रा के साथ रहते थे। उनका विता एक बैनी था कौर उनमें कर सब का एक मुस्तवमान तो में क्यापन किया मा। इस समुख उन का यह पिता मर शुका था। युवाचाय जी न मन् ४०८ प्रभानाचार्य भी साम्बनका क्रा

मुसक्षमान रहते दिया गया तो यह लोग बीनमों के कहरू राष्ट्र प्रमाश्वित होंगे। भारत्य काएने यस्त करके उन सब को हाई करके जैनी बना किया कौर समानता के भाषार पर निराहरी में सम्माश्वित कर दिया।

× × × × × असिस प्रकार चापने पूर्व विसुद्धों को शुद्ध करके जैन पूर्व

में फिर सम्मक्षित इस्के रिमतिकरण का ग का पूछ रूपेछ पावन किया जमी प्रकार काएने समाज की फल्लुकवर्गी को रोबने में भी कम परिभ्रम नहीं किया।

क्यूसलर्थी का सब से अर्थकर हुए है, राहस्तान की कुक्या अमा । इस प्रवा के क्यूसार यदि किसी के बही एक सक्का भी मार जाने वा बार हिन तक तो को बिराइसे गों को विमानत पड़वा है। इस के परधान, कसे कई गांनी को कियाना पड़वा है। कसे कार तो ऐसा देखा जाता है कि इन बावों में पर भी ममस्त पूजी कर्ष हो आसी है और पर की किया निकास को हो कार हो है। सहस के बार बनके मिर पर इस कुमबा के कार क्यू क्या की नहीं र राशियों के की स्वाप्त करता है। अर्थ क्यू क्या की करी र राशियों की कार कर हो मेर पर इस कुमबा के कार क्या क्या की करी र राशियों के की की कर हो की की की कार हो से कर हो की की की कर हो से सम्बा्ध मह कर देने के किये वर्ष हो सा सारम कर दिया।

भारते अपने जपदरा द्वारा जांगळ देश मारवाड़ दवा नेवाड़ इ स्वतंड नगरों में इस कुछा प्रवा को बंद कराया। जांगळ देश है रामा मनबी में हो भाषके दपदेश का देसा गरी प्रभाप पढ़ा कि हाई के स्वामाजी ने सभा करके जनम से सेकर कार्यक्ष संस्कार तक की सभी कुरीतियों को बन्द कर विचा। बायत के Yok

परिक्र दिन ठइरान को भी कापत क्रमेक स्थानों पर यन्त्र कराया । इस मकार सत्य धर्मीपरेप्रा होने के कार्तिरक्त काप ण्ड पड भाग समाजमुधारङ भी थे।

भारक उत्तराधिकारी

× × × पूर्वभा सोइन लाल जी महाराज का स्वगवास हान क धनन्वर शारीबारपुर में एक बढ़ा भारी सम्मलन फानगुख गुरुता दिनाया संयन १६६- का सन १६३४ में हा हिया

गया। इसमें पंजाय भर के यह तास्या मुनि अपनी अपनी गिष्य मरहली सहित पथारं। इस मन्मलन में पत्राय भर का पापाण भी चाइ । आपक्र चौर आविकाण ता इस इत्सव में प्रजाब संवादिर की भी कम नहीं चाई ! इस महात्सव में पुगपाय भी कारी राम जी महाराज का पुग्य भी साहन सान ता महाराज के पाट पर पिन्ला कर मय का कापाय बनाकर न्द्रियापाय पद की धारर हा गई। इस प्रशास यह उत्सव षारदा पाट महात्मय था ।

रम उत्सव में शतावधाना मुति राजधन्य आनद्याराज नया रतथाव चात्माराम् ॥ मदास्य भाषः चायः वाटमदास्य पर इन मधी न चाप द्या चिनिनहरू दिया।

शर्मिषार पुर क इस उत्सर में हो रातावधानी जी नेपा पुन कारी राम ती महाराज के प्रयत्न में यह निरूप किया गया कि बाता क ि ह विश्व विचानय का भूति में देन धम ६ प्रचार इतिय वह भाषास्य नाय विद्याश्यम् आ अ आ र राभव में इस दिवालय का स्थापना के निव स्थापि बुस्त पर्वत्रत्व ता बहारात्र श्रा का वा कहा में हि हस्या औ। इस क्राम दर इस विवास को भारता कर गांध रह कीटी ४०८ प्रभानाचार्य श्री स्व्यानसास्त्र श्री

मुसझान रहने दिवागया दो यह कोग बैतियों के क्रूर रात्रु ममाधित होंगे। भदायर भागने बस्त करके बन सक को द्वार करके बेती का क्षिया और समानदा के भागार पर दिसारी में सम्मक्षित कर दिया।

×

×

जिस प्रकार आपने घर्म विमुद्धों का शुद्र करके जैन पूर्व में फिर सम्मक्षित करके स्थितिकरया चाग का पूर्वा क्रपेया पायन

×

में फिर सम्मक्षित करके स्थितिकरण का न वा पूर्य क्रेया पावन किया बसी प्रकार कापने समाज की फन्सकर्षी को रोकने में भी कम परिमय मही किया। फन्सकर्षी का सब से मर्थकर क्षप है, रावस्वान की

सुक्ता मधा । इस मधा के घतुसार पहि किसी के यहाँ एक बक्का भी मर जाने दो नारह दिन तक दो उसे दिराइरो नाओं को मिमाना पहुंचा है। इस के परचात् वसे कई गांदी को किमाना पहुंचा है। इस के परचात् वसे कई गांदी को किमाना पहुंचा है। इस के परचात् वसे कई गांदी को किमाना पहुंचा है। इस दा ऐसा देशा जाता है कि इस इसकों में पर दी समस्त पूर्णा कर्ष हो जाती है और पर की लिखों निरम्माय होकर ताने होने को ग्रहांक हो जाती है। इस वार उनके सिर द इस इसमा के कारक ख्या की बड़ी राहिसां कह ना करती है। अध्यय द्वावादों भी कमरीराम जी को जब इन इसीटियों का पहा द्वावादों में इसीराम जी को जब इन इसीटियों का पहा द्वावादों के नहीं समूच तह इस देने के दियों वपदेश देना आरम्भ कर दिया।

आपने अपने उपदश द्वारा आंगड देश मारबाद एवा मेदाद इ अनेक मगरों में दूस पुक्ता प्रमा को बंद कराया : शांगड देश के रामा मददी में तो आपके उपदेश का ऐसा मारी प्रमाद प्रमा ह नहां के अपनाडों ने सभा करके जन्म से डेकर अपीरि संस्कृत तक की सभी कुरीवियों को वन्द कर दिया। वाराव के ष्मिष दिन ठड्राने को भी बापने बनेड स्वार्ती पर वन्त् कराया : इस प्रकार सस्य वर्नीप्तेष्ठा होने के बातिरिक्त बाप एक वड़े भारी समाजसुवारक भी ये !

×

पृथ्य की सोहन लाख जी महाराज का स्वगंबास होत के फानवर होरियारपुर में एक बहु आरी सम्मेंकन प्रश्नुष्य प्रकृता द्विजाया सम्पर्१६६ को सन् १३२४ में है किया गया। इसमें पंजाय सर के बक्नेन वरस्यी सुन्नि ध्रपनी ध्रपनी ध्रपनी क्षपनी होत्य सर की सार्वाप भी खाइ। आयक घोर मान्किए वा इन सहस्य में पद्धाव स बाहिर की भी कम नहीं चाई। इस महोस्य में मुपापार्थ भी काशी राम जी महाराज को पृथ्य थी सोहन खास जी महाराज के पाट पर पिठला कर मण का घापाय बनावर काई खायार्थ पड़ की पाहर हो गई। इस महार यह बसस्य साराज वाट महोस्स्य था।

इस उस्तव में शतावधानी मुनि राज्यपन जी नहाराज तथा वचाऱ्याव भारमाराम जी महाराज ना थे। भापके पाटमहारामय पर इन समी न भाष का जीननगरन किया।

होशियार पुर के इस उस्तम में द्र! राजापपानी जी तथा पुत्रम क्यारी राम जी महाराज के प्रस्त स वह निरंपर द्विया गांवा कि हारा के दिन्दू किरव पिपासन के भूमि में केन प्रम के प्रसार के सिर्च एक था पारंच नाथ विचायम साख जाय। बानवा में हम विचायल के स्थापना के सिर्म स्वार्गीय पूच्य माइनलाल को स्थापन को के भी बड़ा भारी इच्छा भी। इस बायसर वह हम विचायन के स्थापना करक हमधे मुख करीं

प्रधानाचार्य भी संज्ञनसास जी मी बनाई गई. जिसका नाम 'सोइन प्राप्त समिति' रका गया । बाबा त्रिमुणननाव अपरथक्ष वार्बों को एसका प्रधान तथा नाप इरजस राय वी० ए० अमृतसर बार्को को उसका मन्त्री बनाया गया । साक्षा मुनिसाल जी को इस कमेटी का कोपाप्यच बना म गया । विधालय के कार्य तथा समकी वापिक रिपोर्टी को देखने

से पता चस्रता है कि भाज करा इस विद्यालय का काम सूच भक्ती तरह चल रहा है। होरिापार पुर के इस पाट आहोरसव के धवसर पर कानेकी सामुखों का गरावच्छे वर्ष प्रवस्त चावि की प्रविधी भी व गई । पुरुम भी काशीराम जी महाराज ने इसके परजात निस्त श्चितित स्थानी पर चातुर्मास किये। संबत १३३३ - व्यक्तावा

मंगत १६६४ - विस्ती मंत्रस १३३४ - स्वचपर संबत् १६६६- बाहमद नगर संबद्ध १६६७—बस्बर्ड संबत् १३६⊏—राजकोड मंबत १६६६—जोधपुर संबत्त २ ००-- वपपर संबन २० १---विक्ली

1110

इस से पता चलता है कि भापने बम्बई से भागे भड़मद नगर तक का विवार करके सभी स्वानी में धर्म प्रचार किया था। रावाबधानी मुनि रत्नघन्द जी महाराज का काप से इवमा क्राधिक प्रतिष्ट मेस हो गमामा कि पहतन सं क्षेत्रर अपना स्वर्गवास होने सक चापके साथ ही विदार करते रहे। जिस समय पुरुष काशीराम की महाराज का संवत १६६७ में बलाई में

भापके पत्तराधिकारी

पातुमास या वो शताबपानी मुनि रस्तपन्त जी का पापुर्वास के बाद बढ़ी स्वर्गबास हो गया ।

शतावधानी महाराज के स्थर्गवास के परचात् पूम्प भी काशीराम जी महाराम का शरीर मी अभिक दिन नहीं चला।

धन्त में पूर्य भी फारीराम जी मुद्दाराज का स्पष्ट महि भएमी संवत् २००२ तब्तुसार ३ सून सम १६४४ थी भाग्वासा में स्वर्गवास दो गया।

धापके सर्मावास के समाचार में बैन समाज पह बम रोक सागर में कुम गया। धापका बहा भव्य बिमान बना कर चन्त की क्रथिकों से बेत्येष्टि मंस्थार विकार गया। धापक उत्तर विभिन्न स्वक्रियों ने १७६ दुसाले बाले।

× × × × × इसक परपान लिथियाना में पैत्र शक्त त्रयादशी संयत्

२००३ का सम् १६.०६ में एक बद्दा भारी पाट सद्दासंत्र दियां गया । इसमें क्याप्याय चानाराम जी महाराज का पृत्रव कारीराम जी महाराज के पाट पर पिठला कर चापाय पत्र की पात्रद ही गई। इस चयसर पर निम्मितियत पद्दियों भी ही गई— प्यापाय—पंडित शुन्त गुक्तपन्द को महाराज ।

द्रवाच्याय--- मुनि ग्रेमधन्द्र श्री महाराजः । गालाबच्यद्रक--- मुनि राजम्बरूप जी महाराजः तथा मुनि राजसिंद जो महाराजः ।

बहुसूर्या—मुनि भीषतराय जा महाराज । चनित्र यन्य—भा वियम्न मुनि जी महाराज ।

# पकता के लिये प्रयत्न

214

चक्रमेर के व्यक्तिक मारतीय साजु सम्मावन का बयान इन् पंच्यों में पीछे किया वा जुका है। उसमें स्वानकदासी जैन सम की प्राय: सम्मायन के सुवस मुक्य प्रतिनिद्ध मुनिद्धाव चयायत थे। इस सम्मेयन के चवसर पर चमानवय मुनिदानों ने जैन समाज के उत्थान के क्रिये स्वाम मान वर्शन चारित की बुद्धि के चय विचार विनिम्नपुष्क पंचारण करके संगठन का बीज बोबा था किस स्वाधीय रातायमानी मुनि रात्तव्यन जी महाराज तथा पूम्य भी काशीराम जी महाराज न सीचा था। स्वर्गीय पूम्य भी काशीराम जी महाराज न सीचा था। पक्ष वद्भाम मेच पाजना उपस्थित की थी। जो चाब एक सब के काम में या जा शी थी।

भाजमेर मन्मंतन के पर्यात कांत्रिल भारतपर्यीय रवेतात्वर अन कांत्रे न कपना कांत्रिवेदान पारकेपुर में किया अहाँ राताक्यानी भुनि पहित रत्नयन्त्र जा महाराज पूज्य भी स्वरोगाम श्री महाराज भुनि शास्त्रया जी भूति सीमाम्यमञ्ज जा तथा भुनि क्षिरानयन्त्र जी महाराज ने प्रकृतिय हो कर 'पीर संघ की योजना बनाई। इस मकार स्वातश्चारती जैन समाज का संगठित करन की भाषन बनती रही भीर धीरे धीरे प्रगृति में कर्मा रही।

मन् १६४= में जैन गुरुकुल स्थायन क इक्कीसर्वे पार्यिको-माप पर भी रहतीच्या स्थानस्यासी जैन कांग्रेंस की जैनेएक कर्मरी का साथवरान भी हुच्या। इसमें गुददुक की पुनीव सूचि में 'संच पच्य का मूच रूप दुने का शताच पास किया गया। इस सलाय में यह निरम्ब किया गया कि स्थानक्यासी सम्प्रदाय के विषय चावायी के सहयाग स इस योजना को मुहत्र्य दिया जावे। सस्तु इस बहेरय के लिये स्वावर से एक शिक्ष-मंडल कांग्रेंस के प्रमुख कार्यक्रमाओं का माननीय कुन्दनमल भी साहिष किरोदिया औं के नेदान से बन्धा। प्रारम्म से यह शिष्टमंडल पाढ़ों में जैन दिवाकर भा बौधमल बी माराम की सेना में उपस्थित हुआ। यहां भी विमनलाल बड्डमाई के मह्यान स'मन पेक्स याजना तथार की गई। बाद में इस याजना का धनक मुनवरा न स्वीकार कर किया। बांग्रेंस के महास खिलेशान में सिंग्र पहन्य योजना' को सबसम्मति स पाल किया गया।

इस समय यह निरमय किया गया कि वा वय क परेपात एक व्यक्तिस मारतीय सामु सम्मेखन किर किया बाद चीर इस बीप में शिवच माम्बों में सामु सम्मक्षन क्या माम्बदायिक संगठन करके उसके सिथे जनमय तथार किया जावे। इस कर्मस की पूर्व के खिये एक गामु सम्माक्षन नियाजक समिति मी बनाई गई, जिसका संयाजक मंत्री भी पीरजलास के तुर्द्धाना का बनाया गया।

ध्यावर में राजस्थान की १७ महम्दाबों का महमझन दिवा गया था किन्दु बमर्में ६ सम्प्रदाबों क प्रतिनिध्य हो प्रतिस्व थे। इसमें कोर्जेस द्वार मजायित थीर संभ की श्रावना तथा समापारी का संशावन किया गया। प्रतिश्वत ६ सम्प्रदायों में स ४ सम्प्रदायों ने क्यारी धपनी सम्प्रदायों के नाम और पद्मियों का स्थाग कर पीर बद्ध मान समग्र संघ की स्थापना की। इस समय पूर्व भी ब्यानम्ब व्यप्ति की महाराज का ब्यावारी जुन कर पूर्व, सामु सम्मावन किय जान तक स्थाप एक्स का ब्याइस स्थायत क्या गया।

प्रधानाषार्थ भी सोवनुष्ठास जी

पैदल यात्रा करके पदा समय सावकी पधार गय। मिल मिल सम्प्रवायों के संव क्यों क्यों किशनगढ आजमेर वया क्यावर भादि स्वानों में भिक्षे गए, वहे प्रेम वधा ब्यारवा से सहस्थवा प्रकट करते वे । सम्मेबन का कार्य बढ़ी शांति सम्पता और विवेक के वादावरया में भारका हुआ। क्षाप्रांस के प्रमुख के नात भी फिरांविया भी को तका मंत्री के नाते भी भीरकाशम के तुरक्षिया की को सन्मेखन की सब कार्यवादी में बैठन का काधिकार आ । माघ सम्मदान में पंदित मनि भी मदनकाश भी महाराज का शान्तिरस्क बनाया गया । धनका सहायक पुरुष श्री गयोशी-नाख जी महाराख को बनाबा गया। कवि धमरपन्य जी महाराज पंडित भीयल जी महाराज बन्धा पंडित सौभाग्यसस जी महाराज तथा मरुघर मंत्री भी सिश्रीलाल जी महाराज मे विवादमस्य प्रश्नों को इस करने से कहा व कार्य किया। सन्मेखन में प्रतिनिधियों के कतिरक्त वर्शक संस्त प्रधा सतियों के बैठने

कराने पर्य गुजाबपुरा में बार बड़ों का स्तेह सम्मेनन किया गया। सीसरे वर्ष लुप्याता में पंचाय प्रेलिय सम्मेनन कवा गुरुप्त्र नगर में गुजराव प्रांतीय सम्मेनन किया गया। इस समय यह तय किया गया कि बैराह्म गुक्खा दुर्तीया संघत् २ ०६ को कवय दुर्तीया के दिन सारवाज़ के सावड़ी नामक स्थान में पूरत् साचु सम्मेनन किया जावे। समय कम या निहार सम्बा वा गर्मी का मौसिन या किन्नु क्रम्य किया सनिवर कपने सारप्य की पिन्ता किये दिन्ता सैक्सों मीख की

717

की भी व्यवस्था को गङ्ग भी। सार्व्या का यह सम्मद्धन बेशाला शुक्ता वृतीया से कारम्भ डो कर त्रवादशी वक ११ किंग पता। इसके परिवासकारूप विभिन्न सन्प्रवार्थे एक धार्यार्थ के नंतृत्व में धौर एक समाधारी में 'शा वर्ज मान स्थानकवानी जैन धमय मेंघ के रूप में सुमंगठित हो गई ।

सावकी सञ्चेक्षन में २२ मध्यवायों के १४१ मुनि तका व्हैंय भावोंणे प्रपत्निक की। उनमें से कुछ ४३ प्रतिसिधि थे। इस प्रतिनिधियों में पूरव भी कास्सारात में महाराण की मस्त्रवाय के निम्निक्षिण जार प्रतिनिधि उपस्थित थे—

१ मुवाचायं भी शुक्कयन्त्र जी सहाराज

२ उपाप्पाय भी प्रेमपुरू जी महाराज

 इयाक्यान वाबस्पित पीइत मुनि भी मदनवास जी महाराज सभा

3 बच्चा मुल पंडित भी विमलपन्त्र जी महाराज । प्रवितिष मुनिबरों ची गाल चैठक भी क्षेत्रशाह जैन गुरु कल के क्षेत्रीय हाल म अन्त्रय वृत्तीया (पेराक शक्क वृत्तीया)

संबन् २००६ तब्रुतार वारील २० घमंत्र सन् १६२२ का सम्बाह १ वज से प्रारम्भ द्वर १ इस सम्बादन में २० घमंत्र १६४२ का प्रसाद संस्था ह

इस सम्माखन में २८ चपेख रेड्ड की प्रसाद संस्था है निम्नाज कव रूप में सर्वसम्माव स स्थीकार किया गया बहत्साथ सम्मोखन साइडा के क्रिए निर्वापित प्रतिनिधि

बृहत्सायु सन्धान साइका के क्षिप निवासित प्रशासाध सुनित्यन यह निखय करत हैं कि सपनी सपनी सन्धाय कीर सान्ध्रशासक पदियों कर,विसीमीकरण करक 'एक आपाय के तोन्ह्य में एक संघ कायम किया जाय।

तेत्त्व संदक्षमं कायनाच्या आया प्रत्यायसंस्था ७ कं चतुमार ता ६ का इस संघका नाम भावद्यमान स्थामकंपामी जेन भ्रमशासंघ रचना निर्द∢त क्रिया गर्या

प्रधानाचाय भी साइनकाल भी

214 प्रस्ताव संस्था = के चनुसार यह निरूपय किया गया कि "शासन को सुविधापूर्वक गति देन तथा सक्यवस्या स्थापित करने के ब्रिए एक भाषार्य के तीचे एक क्यबस्वापक मंत्री

श्रीब्रास्य अनाया आवे । प्रस्ताय संस्था ६ इ बानुसार श्ययस्थापक मन्त्री मरहस्र के महस्त्रों का संस्था १६ निश्चित की गई।

प्रस्ताव संस्था १० के भनुसार व्यवस्थापक मंत्री मंदध का कायकास वीम वर्षे निश्चित किया गया ।

**वराज ग्रुक्त** नवसी संवत् २ ०६ तब्तुसार ३ सङ् १६<sup>५२</sup> का प्रस्ताव संस्था १८ के बातुसार औन अग्रेग मंघ के बापाय श्री औन धर्म दिवाकर साहित्यरस्न पुरुष श्री धारमाराम श्री महाराज नियत किए गए। इसके चतिरिकत पूक्त भी गर्धेशीका स् श्री महाराज को प्रपाचार्य पायत किया गया। क्योंकि व्याचार्य बारमारामधी महाराज के बारपना पुरु होने कारण संघ का काय बढ़ाने के सिए किसी का उपाचाय नियत करना कावरवर्ग **4**1 6

इसी दिन प्रस्ताव संक्या १६ के अनुसार व्यवस्थापक मंत्री ग्रंडस के सहस्यों का निरूप विकित निर्वापन किया गया---

प्रभानमंत्री --पंडित भी जानम्ब ऋषि बी महाराव

सहायक मंत्री-पंडित की हस्तीमख जी महाराज

सहायक मंत्री--- पंक्षित प्यार्चन्द् श्री सहारान ।

चातुर्मास मंत्री-पंडिय भी परनालात जी महाराज ।

विदार मंत्री-सद्भर इसरी मिश्रोमश्च थी महाराज। ६ विहार सेवा तथा चातुर्मास मन्त्री-पविहत भी

द्यवसम्बद्धाः भी महाराज ।

सवा मन्त्री--- भविष्ठत भी किरानकाल भी महाराख।
 प्रवार मन्त्री--- प्रमीपदृष्टा भी कृत्वपन्त्र की महाराज।

प्रवार मात्री— पश्चित भी मेमचन्त्र जी महाराम ।
 काञ्चेप निवारक—यश्चित भी पुष्पी बन्त भी महाराज ।
 साहित्य शिक्षण मंत्री—पश्चित भी प्रकर मिन जी

११ माडिय शिक्षण मंत्री—पंदित श्री पुष्कर सुनि जा महाराजः। १२ विश्वर मंत्रा—पंदित श्री सात्री स्नाझ जी महाराज (मेवाहो)

१३ प्रायमित्रच मन्त्री-पविद्यत भी समय मलनी महाराज । १४ शीचा मन्त्री-पविद्य भी सहस्रमक जी महाराज ।

१४ साहित्य विमाग-मुनि भी मुरीवकुमार जी शास्त्री प्रमाध्यः

ण्ड प्रस्ताव द्वारा इन सङ् काषायों पुषाणायों उपाणायों प्रयतक कार्यि वर्ताययों के भारक मुनिगानों का धन्यपाद दिया गया किन्द्रीन संघ की एकता के लिए क्यानी क्यानी पत्रवियों का किन्नीनीकरण किया था। इसी सन्तरूप में पहित मुनि ग्रह्मव्यन्त्र भी महागत में इससे पृष्ट क्यानी सुवायाय स्वरी का विश्वीनीकरण कर दिया था।

वह भी विश्वनिक्त के प्रति । अन्तिम्बद्धल भी काय वह भी निरंपय किया गया कि इस अन्तिमयहल भी क्या काल तीन तथ होगा । अन्त्राभयहळ में अवभव होन की व्हा में अविस निष्युय करन हा क्षिण्डाः चालाय को दिया गया। यह प्यवस्था की गइ कि अग्रामदृष्ठ यपासंसम्ब कर्मे यह भार ध्यवनिष्ठिक चारण क्षिया कर। किन्तु यहि प्रविष्य मिळना संभय न हो या ग्रान तीयर पर अपनी पेठक अवस्य कर। यह भी

far बय किया गया कि मन्त्रीमयह न की चुक्क में स्वयं प्रपत्तिन

मपानाषार्यं भी सोइनबाद्धं बी

**∤**15

न डा सकत थाल मुनिराज फिसी धन्य मुनिराज का बापनी सर्वे सत्ता तथा कथिकार एकर प्रतिनिधि रूप में भेज सर्वेगे।

सार्की के इस सम्मक्षन में संघ व्ययस्था के काय के कार रिक्त करन भी कानक महत्वपूर्ण कार्य किय गए। संवस्तरी पत्र निराय पाष्ट्रिक सिंधि निराय चाहि के मसिरिक्त दीका मिक्रमय सभा साधना काहि के निराम भी बनाए गए। अमर्थ संघडी समावारी के सम्बन्ध में एक विस्तृत मस्ताय स्वीकार किया गया। बस्त्री पात्री तथा गोकरी की मर्यात्रा के सम्बन्ध में मा

प्रस्ताव पास कियं गए। सामुक्ती की विस वर्षा के सम्बन्ध न

विस्तृत बाहेरा दिये गए। इस मकार यह सन्मोलन वैशाल ग्रुक्ता द्वितीया समान् २००६ वत्रतुसार वारील २७ कार्यल १६४२ की कारम्य हो कर स्प २६ विन वक चला कोर वैशाल ग्रुक्ता त्रमावृती संवत् २००६ वर्र

तुसार ७ सई १६४२ को समाध्य हुआ। सन्मेक्षम के कल्किम दिन बैराल ग्रुक्ता त्रयोदशी संवर २० ६ को आपार्य भी कारमाराम भी महाराज को विधिनुवर्क काषार्य पद की पादर दी गईं। इस समय सब मनि प्रविद्या पत्र

है समाप्त होते ही हायने व्यपने प्रश्वहा पत्र हमहे बरयों में समर्पित हर दिये। इस सम्मोजन में सावार्य भी बाश्मा राम की महाराम की सम्मदाय है पीस मुनिशन हमस्यत ये जिन में बार महिनिधि मृति थे।

भर भर कर तथार वे और प्रवृत्ति आभाग पद की विधानविधि

इस प्रकार पुत्रम भी सोहनजाल जी महाराम द्वारा चार्रम किये संघ पेक्स के कार्य के कार्यमर में बारम्म करके सार्वी में समाप्त किया गया। भजेमर सम्तेलन का भाषीजन पूम्य भी सोहनलाल जी महाराज की भाहातुमार किया गणा था। इस सम्मेलन के कारण समके प्यान में यह बात भागद कि सुनिसंग में प्रपित्व परकालीन भनेक संवेदाय समाज की प्रश्ना में पापक थे भार उनका भाषस में संगठित करके एक भानाय के जहार में लाना भाषस्यक है। भाजमंद में सब भाषायों के उत्तर पूम्य भी माहन साल जो महाराज की प्रधान भाषाय प्रनाथा गया था। किन् मादहा में पूमक पूमक भागायों के पहीं को समाख परके स्वर्गीय प्रधानायाय पूम भी सोहनलाक जी महाराज की एप्टा की धावना के प्रधान की सफल कर समस्त संघ का वह धायाय धनाया गया।

इस प्रसार पृथ्य भी सीहनक्षाज जी महाराज द्वारा बीए दुर एकता क बीज म उनके वश्वरीपिकारी पृथ्य भी काशी राम जी महाराज न क्षाजमर में क्यक्सा स्थापित करके पत्याई से प्रका की एमी पीजना पन्याह, जिसको साहबी मन्मजन में पृक्ष किया गया।

#### परिशिष्ट

# भात्मा राम जो सवेगी का कुछ भ्रन्य वर्णन

(यह वस्तुन पुस्तक समाप्त हो जाने के वाद मिसने क कारण सब से भारत में दिया जा उहा है।

समायणान की के एक बाहुर्मास के बायसर पर अंक्रियाका गुरु के एक स्थानकवासी आषक मोहर सिंह ने उनके पास

ष्माकर उत्तस प्रश्त किया मोहर सिंह—सिंत सुना है कि ब्राय कुछ होगों से यह ब्दर्य में कि अब पथी है तो ठीक किन्तु उसके हमेशा नहीं बापना पाहिये ' बीट कुछ होगों से बाप अस पथी की निन्दा करते हैं

भीर कहते हैं कि 'नंगे मुख न बाबने से मवलब है, मुझपत्ती हैं या न हो क्या यह बाद सत्य है ? भारता राम जी —मैं कहने बासे का निन्मेवार नहीं हैं।

मोदर सिंद-च्या चाप मुखबितका को बांधना ठीक मानव दे ? चारमा राम-चा बढव कक्क ठीक मानवा है।

मोहर सिह—तो क्षत्र क्षत्र ठीक नहीं भी मानते हैं ? भारमा राम—पेसा भी हो सकता है।

मोहर सिंह-को कापने जा सकता है। मोहर सिंह-को कापने जा सुस्र मस्त्रका बाधी हुई है वह भावों से हैं या बसमें कुछ कसर है ? परिशिष्ठ ८°१ भारमा राम—यदि में सुख यस्त्रिकान वाम् वानरंपाप

कारमा राम-पार म सुक्ष पारतका न वाभू वा नर पाउ कौन क्षाक्र एन्से । क्याप जैसे बेलों को क्षपने बाइ में फसाम के सियं वांचनी ही पहली है।

माहर विद्—यय ता चापक प्रतर मावा का पूरा क्याल है चौर जहां माया है यहां साधुता का दियाला है। चापन सुग्र विश्वका लागों को पोला दन भर की यांची हुद है। इस लिय भाप को इस उतार देना चाहिय सिस्स दुनिया घोला न लाय। भापके कु गल में फीसन माल मनुष्य जनम भर याद घरके दुरावि क व्यागामी पर्नेगे।

भारमा राम नी के पास काकर उनमें पूडा भायक-च्यां वो भाग हो काव के जीवों की रहा किया काने से खोर कात भार भपने सावस कावों में मंपस का भी

दिचार नहीं रातते। साथ सानत हैं कि सिद्धान्त मन्यों में पूजी में सीय माने गए हैं किर भी साथ मृति यूना के लिय पूज पहाने का उपहरा दते हैं। क्या इसमें हिमा नहीं हाती ?

भारमा राम जी--परिले सुन्ध पृत्तों में जीन दिग्यता है।

उसक पार में नुमका उत्तर मू गा।

्र साहीर जिसे के पट्टी नामक नगर में एक बाला पर्माटा मन

रहत ते। उन्होंने झारमा राम जी क पास चाहर उनस हरा "सार यीम यूप सं चित्रह समय यह नियम्य मुनियन

न्धाव वीम येथे से स्थापक समय नेक निर्माण मुनि पन रह किन्तु जब स्थापक शिषित्रायरण के स्थापन स्थापन स्थतान्यर स्थानक्यांसी चीने मंत्र में निकास दिया गया क्षा प्रधानाचार्य भी सोइनसास ठी

₹~3

भाप संबेगी पने। किन्तु क्या संबेगी कन कर भी भाप भपने पारित् की तुटि को तूर न करेंगे ? शान वो कास्ता कृ

गुण है वा फिर इसकी क्या गार्टिंग है ि झाप जा कहते हैं वह सस्य है ? आपठे यक्त को सत्य आपके स्वानकवामी वेप में ही माना जा सकता था। अब तो यह सक हो भी सकता

हैं और नहीं भी हो सकता। इस किये जाप को चपन चन्त्र की चारित्र की तृद्धि को मान कर वस ठीक कर देना चाहिये।

भारता राम जी-पद्दिने भार भारते सबसे बढ़े पुत्र की संस्कृत पृद्दा कर स्थाय पृद्दाओं। फिर शह् क्षड़का भार से ओ

सन्कृत पड़ा कर स्थाय पड़ाओं। फिर बह् क्षड़का आप से मी इन्स्न करने को कहे यही करो। सत्य माग को इसी प्रकार जाना जा सकता है। यही आपकी वात का उत्तर है।

भायक—जब को संस्कृत तथा न्याय के विद्यात जो इस क्यें वसी को भस मानना चाहिया। पुत्र को पड़ा कर पत्रका क्यां करने की कोपेषा तो यही काष्ट्रका रहेगा कि काशी जी आकर यहाँ के विद्यानों से शंका समाधान कर कोर को इस वह क्यें

वरी बांक मून कर मान क्षिया जाने। यह बात बाय पर भी जागू होगी। क्यों कि बन विद्वानों के सामन थी। बाप भी जुग्ग औ है।

चस्तु मयस यह सागं चाप को ही प्रह्मा करना चाहिसे। यह कह कर वह चला गया।

पड कर कर वह कक्षा गया। यह क्तकी विद्वत्ता स्था उत्तर इन की रौती का नमूना है।

### थादर्श श्राचार्य परम बाती परज क्षात्री मृत्य काहतदाख ब

परम त्यागा परम प्यानी पूम्य सांप्तलाख प जैन जाति दो जगाया धापन जिन सस्त पन धा हृदय पापन धात धमृत पे भीठ प वषन चेरा साखी चित्र ध समझ थे माशिय क पृष्ठतम वायरह तम क पानन धाहिन्य ध

अन स्थानिय में विषयाखा भी पाई भी महा त्रीभीरता चार भीरता की क्यां क्ट्री महिवा वैराम्बपूर्ण उपक्रिया सावधी विश्वत भी

वरावपूर्व अध्यान बाच्या । स्थान वा र्या सालि मत्त्रदा गराताचा बी भव्या वन बात थी साल भव्याची प्रभावारा अध्यानी हुए भूत्रताची प्रभावारा अध्यानी हुए

तुर्दास्य चर्चन जारत १००८० हुए पाइन वर्षों का यहा तर पहालार कर महा स्वापन चर्चा पनाइ गृह निमल चाम्या स्वापन चर्चा पनाइ गृह निमल चाम्या क्रैन पर्मापात हा रहना चित्र दिन रहन राह या इस स्वाम्यह में स्वया पम का हता दिया

इचा राज रूटी हो सरक स्वाह हिम्म सूत्र प्रकृति के जा प्रकृत स्वाह हिम्म सूत्र प्रकृति के जा प्रकृत स्वाह हिम्म वार का क्षेत्रिक बनावर पुरस् करों प्राह्म हुन इन्म राजी में पुराव रूप हान के जा राज प्र इंक्न प्रवाह रूप हान के जा राज प्र

हरम कारों में पुराज क्या कात के जा राज थ कांवत थ चावको यर चिद्वणा कोर नाम म प्रति कप चयना वाट प्रमयकार कायात तथ पागरक चौर च भयान क कुरूत्य ये भाव तथ प्रधानाचाय भी साइनहास जी

भापू संवर्गी पन । किन्तु क्या संवेगी यन कर मी भाप भपन पारित्र की पृटि को दूर न करेंगे । द्वान हो आसा क गुण है वा फिर इसकी क्या गारंटी है कि बाप ना करते हैं वह सस्य है ? कापडे क्षत को सस्य कापके स्थानकवासी वेप में ही माना जा सकता था। चय ता यह सब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस क्रिये बाप को बपन बम्बर की भारित की तुटि को मान कर बसे ठीक कर हेना चाहिये।"

चारमा राम जी-पहिसे चाप चपन सबसे नहे पुत्र से मस्कृत पुढ़ा कर न्याय पहाओ । फिर वह सहका चाप से जी इब करने को कहे वहीं करों। सत्य माग को इसी प्रकार जाता

वा सकता है। यही काएकी बात का उत्तर है।

माषक-∼तव तो संसक्त तथा न्याय क विद्वास जो इसी क्यूँ उसी को पर्मे मानता चाहिये । पुत्र को पहा कर उसका करा करने की अपेका दो यही अच्छा रहेगा कि काशी जी आकर पहां के विद्यानों से शंका समापाम करे बौर को अब वह करें नहीं भोक सु ह कर सान किया जाने । यह नात काप पर भी कार्य, होगी। क्यों कि पन बिद्यारों के सामने दो आप भी सुगन् ही

चस्तु प्रथम यह मार्ग जाप को ही प्रहर्श करना चाहिये। यह कह कर यह चन्ना गया।

पह उनकी विद्वारा तथा उत्तर इने की शैकी का नमुना है।



अधानामाय भी सोइन्साम जी पंचमी आसे समय नौकर न रहते साथ थे

भाग निमय सर्वभा संसार में दिन रात थ भागीयों स कभी भाहार मंगवाते न थे बनसं स्वति हेक्ता भी भाग करपाते न थे गांचरी करते थे जब भी दोग पूर टाल कर थे बने सरताज सबके गुद्ध संयम गाइकर बांचकर वारी कभी भाहार को हाते न थे

**ब**द्द

बॉफ्फर वारी कमी आहार को झातें न में एक पर एकम्लर व निस्स कभी जाते न में साव स्त्रकर मांगे में माजन न माइयों से किया सूत्र पणित मुद्ध संपन झापने पावन किया सापके पुरला भी इस दीवि का पावन कर गय संप सम्मुल झाप भी आवरों कानुपम घर गय चल तहे हैं काज भी सम्बे अवच इस राह पर च्यान हवे हैं नहीं को मूठी यह बाह पर च्यान हवे हैं नहीं को मूठी यह बाह पर

भाप ये संसार में अस्पानाये शिरामणि

## धानार्य श्री सोहनलाल जी महासुने संचित्त मितिवृत्तम्

#### ₯€€

वम्बाऽध्ववर्षासः, शान्त्रो वान्त्रो वयानिभिः। भाषाप्यसादनो देवः, जैनसिद्धान्तकोपिदः ॥१॥

वपस्थी मिछुको मीटः प्रवासी वैज्ञानं निक्रिः। मिछुकाऽपि प्रमाचेश स्टाज नुपर्सनिमः॥॥।

चरित्रं परमं कानं, ततो पूर्यन मध्यपम्। त्रीखि रस्नानि संक्षेमें मोद्यमागस्य कारखम्॥शा

संबंधियाता प्राप्तं, स्वाक्षकोहस्य संमिषी। १६-६ नन्द्रभूमिरसे जन्म माधकष्यादिमे दिने।।॥।

१६~६२ नम्द्रभू नंदनेत्राके मागशीर्याखि इसे। पद्मम्यां सम्प्रवारे व दीया मर्पाऽमदीच्छुमाम् ॥थ॥

गृहीत्वा पायनी शीवां मिवा मधाऽमहीग्मुनि.। पिषयार प्रथिम्यों सः बनतां भूरा मुद्रस्य ॥॥।

मोइजाक्षे नियविवान् भावकानन् वापसः। बहुधार प्रवादीपे संस्रारभाग्यनाराक्षेत्र।(अ)

बम्बई, विश्वेपार्का । बाहुर्साछ १०११ ४३।

सम्मार्ग को प्रकारित कर सके, इसी कान्य-क्रमना के साथ सम्पादक वर्ग के महान प्रयास का क्राधिनम्बन करू गा भार इन्हीं वो राज्यों को क्राथमुद्धित क्रियों की अञ्चलकि करित

> (साहित्य शिक्षय संचायक---मृति मुशीव शास्त्री

> > मास्कर, साहिस्य रत्न चापाय)

फरने का साइस कर गा।

प्रेषक --मानाव संस्थपास रामी

नोट ----वोप भवासक्रियां प्रयक्ष प्रस्तरित की णार्वेगी।

|                            | গুৱি पत्र          |             |            |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|
| <b>परादि</b>               | য়বি               | प्रष        | पंचित      |
| न सम्भवात्                 | <b>शसम्भवात्</b>   | 4           | 18         |
| पमकीर्वि                   | <u> वर्मकीर्वि</u> | ¥           | २०         |
| <b>च्</b> रोवि             | •योति              | •           | ₹          |
| रुप्य सर्व                 | रुप्य सश           | ૪           | <b>٦</b> ٢ |
| इ <b>य</b>                 | पुरुष              | ₹           | ₹¥         |
| कानून                      | क्रानोद            | ব           | 4          |
| जनना                       | जननी               | *           | •          |
| <b>न्या</b> स              | म्पास              | ą           | £          |
| जैनपर्म-                   | बैनीपम             | **          | 3          |
| सर गुरुवां                 | सद् गुरूका         | **          | 8          |
| सुद्ध रहिले<br>सुद्ध रहिले | <b>ग्र</b> चंशीसं  | * *         | ×          |
| नास्य पुष्ये               | नास्य पुरुषे       | **          | ×          |
| ज्ञास्त्र्युष्ट            | चऋस्ट्€            | <b>₹</b> ३  | १७-१⊏      |
| र्वत                       | १वंच े             | <b>१</b> =  | ₹ ₹        |
| सम्यान                     | मध्यान€            | <b>\$</b> £ | ₹0         |
| चम्चर                      | भग्तर              | 48          | વ          |
| <b>रुस्प म</b>             | <b>उ</b> त्पन्न    | ŧ٩          | २३         |
| <b>व्यक्तिम</b>            | <b>म्प</b> तिश्रम  | 1.6         | ₹¥         |
| संबा भर्मी                 | सेषा भमः           | £ Ł         | *          |
| प्रयसा                     | प्रसंसा            | ₹ ₹         | 5          |
| वस्सी                      | वर्ग्यी            | ***         | 4          |
|                            | <b>&gt;</b> .      | 118         | 14         |
| नोवां                      | শীক্ষী             | १२१         | 3          |
| माच                        | <b>মাত্র</b>       | 183         | 4          |
| रम्द्र                     | <b>1</b> 77        | ₹७≒         | 14         |

पर्ष परिश्रमस्मूनी भिष्णया बतयन् हतुम्।। इद्वरन् जनवा माप परम खाम भात्मन ॥ः॥।

रहे मन्द्रमूमि मिसे वर्षे दोर्नेन्दांकेऽघ वैकसे। भाषादस्य शुक्कपष्टमां नाक माप सुपापुर ॥६॥

> इदं चरित्रं परमं वपस्थिनां मूर्णाभिषिकस्य समासु याद्यवः । समझने साचुगणस्य राजवः

पठन्तु अरुव्ययद्वारि मानवा ॥१०॥ त्रिक्ययगुरुवान्त्रस्य र्धमस्या परिष्ठं मने ॥

र्धमस्या परित मुने । वर्षितं कपरामेख साहिस्थापार्व्यसास्त्रिखा ॥११॥

साहित्याचार्य्यशास्त्रिया ॥११॥ इतिभीविद्यसमाहित्याचार्येक्यसम्हास्त्रियासे संविध्य

इतिभीविद्यद्वरसाहित्याचार्य्येजयसमरास्त्रिप्रयीतं संदिष्य माचार्यसेह्नकास्वरितम् समाप्यम् ।

| মন্ত্রি          | धुदि              | 16          | पंचित्र    |
|------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>मयाज</b> न    | प्रमाजन           | 336         | 43         |
| नामन             | नामाने            | ₹ 6 ₹       | ٩o         |
| मनुष्म           | मनुप्र            | ₹00         | ×          |
| पकुस             | बहुना             | 380         | ₹a         |
| कायकर्वा         | कायकर्वा          | 316         | 3          |
| स्वय             | स्वयं             | २२४         | 48         |
| मुम्बम           | मुमस्             | <b>३</b> २६ | 12         |
| सम्बध            | सम्बंध            | 338         | 23         |
| उराष्ट्र लास     | उच्छ सल           | 112         | ×          |
| <b>तु</b> स्हारी | <b>तुम्हारी</b>   | 333         | Ę          |
| भ्रम             | <u>जै</u> न       | <b>३३७</b>  | **         |
| पातुर्मास        | <b>पातु</b> मास   | 338         | <b>१</b> २ |
| प्रस्य <b>म्</b> | प्रस्यच           | 188         | ₹2         |
| पाग्न            | योग्य             | 382         | * *        |
| भारताय           | भारतीय            | ₹¥          | ₹ &        |
| अमरल             | <b>जनरस</b>       | 3×8         | * *        |
| दुशा             | हुन्धा            | 3×8         | <b>१</b> २ |
| मम्रोक्रन        | सम्बेजन           | 327         | <b>₹</b> ₹ |
| ग्रविश्चि        | व्यतिरिन्द        | ₹×          | *          |
| माइवाइ           | मारपाइ            | ₹¥          | ţ0         |
| पुरन             | प्रत्             | 3×3         | *          |
| मध्यर            | मधार              | 323         | 5 3        |
| परत              | पूरा              | 4×4         | 5.₹        |
| प्रपारकाष ने     | मपारकार्य मं      | <b>4xx</b>  | 8.4        |
| महापाय           | म दापाप           | ₹¥¥         | 4.0        |
| मर्गनी           | म <b>व</b> र्तिनी | <b>3x</b> x | ×          |
| प्रवमान          | षतमान             | 411         | ₹¥         |

| দ্যুব্রি         | শ্ববি               | 44         | पवि        |
|------------------|---------------------|------------|------------|
| 386              | उत्तर               | 153        | 14         |
| यर्पी            | यपा                 | **         | 16         |
| बमी              | पग्धा               | 42₹        | **         |
| काय              | कार्य               | 20=        | १७         |
| भास              | भाम                 | 513        | ¥          |
| <b>यि इचा</b>    | <b>बि</b> इचा       | 423        | =          |
| साइनदास भी       | साइनक्षास जी        | 272        |            |
| मभियावर्डी       | व्यभिमाव हो         | >=         | *          |
| उस्क्रमन         | उस्संयन             | 340        |            |
| माध्यम्          | मध्य                | 4.         | १०         |
| पुत्तान्त        | पुत्रास्त           | £ §        | ţs         |
| संपम             | मंषप                | €≈         | £ o        |
| उत्तरदाविष       | <b>उत्तरकामिस्य</b> | 42         | 3          |
| पूर्वक           | <b>পূৰক</b>         | 5Ł         | 4ء         |
| गयापिदेह इ       | ग <b>णावच्छे</b> दह | Eup 2      | - 2        |
| न्तपस्थिति       | उपस्थित             | 45         | ¥          |
| स्पग्न सब से     | स्पष्ट हरून मे      | 35         | <b>?</b> ¥ |
| विशय             | निषय                | <b>⊏</b> ₹ | ×          |
| चातुर्मीस        | चातुर्मास           | २⊏१        | 43 42      |
| शान्धी           | शाम्ति              | ㄷ?         | =          |
| <b>च</b> स्याभिक | <b>मस्बधिक</b>      | シャ         | Ł          |
| धम ु             | धर्म                | ६⊏४        | ₹          |
| राष्ट्री         | राष्ट्री            | ₹₽         | ₹          |
| कीपी             | स्रापी <sub>र</sub> | रम्        | 78         |
| सुधम स्वामी      | सुपर्मा स्वामी      | २६४        | ×          |
| गर्बत्यमे        | गवसस्बर             | 714        | २          |
| श्रम             | राज्य               | २६८        | 7.7        |
|                  |                     |            |            |

| मग्रुद             | গ্ৰুবি                  | ЯA           | पंक्ति     |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| স্থাজন             | प्रमार्जन               | ₽ĮĘ.         | 43         |
| नामन               | नामान                   | ३०१          | 20         |
| मनु <b>प्प</b>     | मनुष्य                  | ₹o•s         | ×          |
| बङ्गा              | पकुरा                   | 310          | ₹œ         |
| <u>ম্মণকর্বা</u>   | <u>ध्रम<b>क</b>र्ता</u> | 388          | 3          |
| स्वय               | स्वर्य                  | 457          | 78         |
| <u>सुमस्य</u>      | सुमस्म                  | 348          | ₹&         |
| सम्बद              | सम्बप                   | 338          | 3          |
| उरकु सत            | उच्छ सञ                 | 111          | ×          |
| तुम्हारी           | <b>नुम्हा</b> री        | <b>३३</b> २  | Ę          |
| आरग                | <u>जै</u> न             | ३३७          | 23         |
| पानुसास            | पानुभास                 | 336          | <b>१</b> २ |
| <b>मत्य</b> क      | प्रस्पध                 | 122          | **         |
| पोग्न              | योम्य                   | 14⊏          | **         |
| भारताय             | भाग्ताय                 | えとっ          | ł¥.        |
| <b>अमरस</b>        | <b>जनरस</b>             | 328          | * *        |
| <b>ह</b> रत        | टुमा                    | 348          | şə         |
| मम्रो <b>द्ध</b> न | मध्येत्रम               | 328          | <b>₹</b> 3 |
| द्मविश्चि          | चर्तिरिक                | 344          |            |
| माइबाइ             | माध्याद                 | 32           | 1.         |
| पुरुष              | पुरस्                   | <b>1</b> × 1 | *          |
| म€ार               | प्रधार                  | 424          | •          |
| 413                | पूर                     | 121          | ¥          |
| प्रपारकाथ ने       | प्रयारद्वाय थे          | 111          | 11         |
| मरापा <b>व</b>     | महापाप                  | 12.5         | e Ş        |
| प्राप्तिना         | વ્યતિની                 | 12.5         | ×          |
| प्रवान             |                         | [XX          | ₹¥         |

| <b>ঘ</b> য়ুৱি | য়বি                    | যুদ্ত      | पंचि        |
|----------------|-------------------------|------------|-------------|
| ार्गे          | मार्ग                   | ३४६        | 9           |
| सुनि           | <b>सु</b> नि            | 326        | ¥           |
| उद्यक्त ी      | <del>उद्य पम्</del> दजी | 215        | 7.5         |
| <b>र</b> न     | दर्शन                   | 330        | १०          |
| वैठको          | बैठकों                  | \$X0       | ₹8          |
| चाचार्ये पद    | <b>म</b> घानाचार्य      | 368        | *           |
| म्लेखन         | सभ्येखन                 | 398        | \$£         |
| राषा           | दीवा                    | 348        | ₹०          |
| दीका           | <b>दी दा</b>            | 158        | 18          |
| शब             | शिष्य                   | 398        | १६          |
| कार्य          | <del>फ</del> ार्य       | 448        | ₹ ₹         |
| <b>भा</b> म    | <b>प्या</b> न           | 168        | ₹٩          |
| भूखनम्द        | भूक्षपन्द               | 364        | <b>१</b> २  |
| विरोपण         | <b>मि</b> शेप <b>इ</b>  | 25%        | १६          |
| मुमुख          | ere.                    | 155        | · ·         |
| वस्त्          | बन्द                    | 364        | १७          |
| भा             | भी                      | ३६७        | ۶           |
| राक्स          | रोका                    | ३७१        | a.          |
| भाइमय          | भाकसम्ब                 | 344        | 24          |
| मुक्दमा        | मुक्रमा                 | 3wo        | =           |
| बस्यावस्य भुवो | जावस्यहि भू व           | <b>₹</b> ⇔ | ₹2          |
| बाक्षा         | <b>पा</b> ची            | ¥εχ        | ⊃ર્         |
| NT             | भी                      | 8 .        | <b>\$</b> 2 |
| म । राज        | महाराज                  | ४१३        | ×           |
| शीयक्र की      | भेगस जी                 | 848        | २०          |
| पर्ष           | धर्म                    | 844        | **          |
|                |                         |            |             |

